भारतदर्पम् अन्धमाला ( प्रन्थ मंद्या २ ) प्रकाशक तथा विकेता भारती-भण्डार लीटर प्रेम, प्रयोग

> प्रथम संस्करण सम्बन् २००५ मृह्य १)

> > सुष्टक सहादेव एन० जोशी ला-र प्रेस, इलाहाबाद

#### प्राक्थन

प्राचीन भारतीय साहित्य के अनेक प्रकार से समृद्ध होने पर भी वास्त-विक रूप से उस समय का इतिहास लेखबढ़ नहीं मिलता। यद्यपि प्राचीन इति-हास ऋमवढ़ रूप में उपलब्ध नहीं है तथापि तरकालीन सामग्रियों को एकत्र कर सुन्दर इतिहास लिखे गए है। साहित्य तथा पुरातत्व सम्बन्धी सामग्रियो की सहायता से इतिहास लिखने का प्रयत्न हो रहा है। पुरातत्व विषयक साधनो से भारतीय इतिहास के गौरव की बातें सभी के सामने आ रही है। इतिहास के मनन में जहां साहित्य दुवींध है उस स्थान पर पुरातत्व उसे स्पष्ट कर देता है। इसलिए भारत की प्राचीन इतिहास की जानकारी के लिए पुरातत्व विषय का अध्ययन अनिवार्य सा हो गया है। मुद्राशास्त्र पुरातत्व का एक प्रधान अंग है जिसके अध्ययन की ओर विद्वानों का ध्यान आकर्षित हो चुका है। अंग्रेजी भाषा में इस विषय पर संतोष जनक कार्य भी हुआ है। सिक्के इतिहास तैयार करने के एक महत्वपूर्ण उपकरण माने गये है। विशेष कर प्राचीन भारतीय सिक्के तो अनेक भाषाओं तथा कई देशों के इतिहास से सम्बन्ध रखते है। मुद्रा शास्त्र द्वारा तत्कालीन देश की आर्थिक अवस्था का परिज्ञान ही नहीं होता वरन राजनैतिक तथा धार्मिक विचारधारा का भी पता लगता है। प्राचीन समय में हिन्दू शासको ने सिक्को को स्यूल कारणो से निर्माण कराया था परन्तु मुसलमानो ने उसमें धार्मिकता की भावना आरोपित की।

भारतीय भाषाओं में अभी तक मुद्रा विषयक मौलिक निबंध लिखने की कमी रही है तथा इस विषय का वैज्ञानिक रीति से अध्ययन कर विद्वानों ने लिखने की ओर ध्यान नहीं दिया है। अंग्रेजी में मुद्रा आस्त्र विषय पर प्रकाश डालने वाले अनेक सूची पत्र है परन्तु प्रस्तुत ग्रंथ की तरह समस्त राजनैतिक तथा सांस्कृतिक विचारधाराओं को लेकर लिखी पुस्तक की कमी हैं। श्री राखालदास बनर्जी हारा बंगला में लिखित पुस्तक का हिन्दी अनुवाद 'प्राचीनमुद्रा' के नाम से प्रकाशित हुआ है जो मार्ग प्रदर्शक का कार्य करता है। आजकल मुद्रा शास्त्र का अध्ययन बहुत आगे बढ गया है। इस कारण एक ऐसी नयी पुस्तक की आवश्यकता थी जो सर्वांगीण होते हुए वैज्ञानिक ढंग से लिखी गयी हो। इस ग्रंथ हारा उस अभाव की पूर्ति करने की चेंड्रा की गयी है। इसके पढ़ने से सर्वसाधारण की पता लग् जायगा कि मुद्रा के अध्ययन से लुप्त इतिहास का उद्धार किस प्रकार से किया जा सकता है। हिन्दी में अपने ढंग की यह पहली पुस्तक है। सम्भवतः प्रथम

पुस्तक होने के कारण लिखने के ढंग में दोष हो। कुछ त्रुटियां तथा अशुद्धियां भी रह गयी थीं जिन्हे सुधार दिया गया है। जहां तक हो सका है विवादग्रस्त विषयो का समावेश नहीं किया गया है। अतः सभव है कि किसी विद्वान को मेरा मत मान्य न हो अथवा उन्हे वह अशुद्ध जान पड़े।

इस स्थान पर पुस्तक की योजना पर दो शब्द कहना आवश्यक प्रतीत होता है। प्राचीन भारतीय सिक्कों का निर्माण अनेक परिस्थितियो में होता रहा। बाहरी तया भीतरो कारणो से उनमें परिवर्तन तथा परिवर्द्धन होते रहे । इस ग्रंथ में उन ममस्त विषयो को ध्यान में रख कर ऐतिहासिक युग से लेकर उत्तरापय तथा दक्षिण भारत में मुसलमानों के विजय काल तक के हिन्दू सिक्कों का विवरण दिया गया है। प्रस्तुत ग्रंथ का अधिक अंश प्राचीन सिक्कों के वर्णन में व्यय किया गया है। इस वात को स्पष्टतया दिखलाने का प्रयत्न किया गया है कि राजनैतिक स्थिति तथा आर्थिक अवस्था का प्रभाव तत्कालीन सिक्के तथा मुद्रानीति पर कितना पडा है। जासको ने उन परिस्थितियो को सामने रख कर ही अपनी मदानीति स्थिर की तथा विभिन्न प्रकार के सिक्के चलाए। इसी को ध्यान में रखा कर प्रत्येक अध्याय के आरंभ में राज्यवंश के मिक्को से पूर्व उस काल का संक्षिप्त इतिहास दिया गया है। तत्पश्चान उन शासको द्वारा प्रचलित सिक्को के आकार, तील, धातु तथा ढंग का वर्णने किया गया है । स्थान स्थान पर विशेष बातें भी दी गयी है। मुसलमान कालीन सिक्को के सम्बन्ध में भी यही बात कही जा सकती है। उस समय का राजनैतिक तथा आर्थिक इतिहास का संक्षिप्त विवरण दिया गया है ताकि मुस्लिम सिक्कों की शैली, तौल आदि विषयों को समक्कने में सहा-यता मिले। "भारतीय सिक्के" नाम को चरितार्थ करने के लिए मुसलमान और कम्पनी के सिक्को का संक्षिप्त विवरण दिया गया है ताकि सर्वसाधारण को भारत में प्रचलित सभी सिक्को से परिचय हो जाय। इससे यह भी पता लगता है कि मुस्लिम शासक कितना इस्लामी क्षेत्र से तथा कितना भारत से प्रभावित हुए थे। मुत्तलमान जासको ने हिन्दू राजाओं के सिक्कों का ही अनुकरण किया और अपने धर्म के कारण हिन्दू चिन्हों को हटाकर कलमा का प्रवेश किया। आर्थिक अवस्था के कारण उनको नोति तथा तौल धातु आदि में परिवर्तन होते रहे । अन्यथा कोई आमूल रूप से भिन्नता न आ सकी। इसी तरह मुसलम्मन रियासतो ने भी मुगल मिनको का अनुकरण किया और उसी सरह के सिक्के वहां चलाए गये। उनमें कुछ भी नवीनता न होने के कारण रियासती सिक्कों का वृतांत अत्यन्त सूक्ष्म रूप में दिया गया है । कम्पनी के ज्ञासनकाल में उसके अधिनायको ने मुगल बादशाह

शाहआलम द्वितीय के सिक्के में थोड़ा परिवर्तन कर यंत्रद्वारा सिक्का तैयार करेंने की प्रथा निकाली । उनके द्वारा प्रचलित सिक्के कम्पनी की जीवन कया तथा कृटनीति पर प्रकाश डालते हैं। इन सब बातो के विवरण में कहां तक सफलता मिली हैं यह विज्ञ पाठक ही बतला सकते हैं। यह ग्रंथ अर्द्ध पारिभाषिक शैलो को ध्यान में रख कर लिखा गया है तािक साधारण पढ़ें लिखें लोग भी इससे लाभ उठा सकें। इन सिक्को के ऐतिहासिक वर्णन में मुत्रा सूचीपत्रों के पृष्ठों के सकेत किसी प्रकार सहायक न होते अतः उनके उल्लेख से कोई विशेष लाभ विख्लाई न पहा। इस कारण जान बूभ कर पृष्ठों के नीचे टीका तथा निर्देश आदि को छोड़ दिया गया है। उनकी अनुपस्थित से विषय के समभने में किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं होता।

पुरे ग्रंथ को पंद्रह अध्यायों में विभक्त किया गया है। मुख्य विषय पर आने से पूर्व सिक्कों के अध्ययन से जितनी बाते ज्ञात हो सकतो है उन सब का सम्बन्धित विवरण प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है। इस विषय-प्रवेश में सिक्को के विकास पर एक र्ष्टि डाली गयी है। राजनैतिक तथा सारकृतिक द्धिकोण से सिक्को के अध्ययन से जो महत्वपूर्ण बातें ज्ञात हो सकी है उन सब का समावेश प्रथम अध्याय में किया गया है। आर्थिक, साहित्यिक तथा धार्मिक दिष्ट से सिक्को का अध्ययन सर्व प्रथम बार इस ग्रंथ में मिलेगा। उसके परचात भारत में प्रचलित सिक्कों का ऐतिहासिक वर्णन कालकमानुसार किया गया है। भारत में यूनानी राजाओं के सिक्कों को विदेशी सिक्कों का नाम दिया गया है और तत्पदचात उनके अनुकरण पर जो सिक्के बनने रूगे उन् सब का ऋमदाः विवरण देने का प्रयत्न किया गया है। यो तो प्रत्येक अध्याय में असुक वंश का संक्षिप्त इतिहास भी मिलेगा परन्तु उनकी विशेषताओं और अन्य ऐतिहासिक वृतांत को भी सन्मुख रखने का अयास किया गया है। गुप्तकाल में भारतीय संस्कृति की उन्नति के खोतक सिक्के भी है जिन्हे साम्प्राज्य के उत्कर्व काल में गुप्त नरेशों ने नये ढंग से तैयार कराया था। इस तरह कुमारगुप्त के राज्यकाल में चौदह प्रकार के सिक्के बनते रहे। इस बात को ध्यान में रखकर उनके प्रत्येक ढंग, का पृथक पृथक वर्णन दिया गया है। प्राचीन ढंग का ही सध्यकालीन नरेश भी किसी न किसी रूप में अनुकरण करते रहे। उनका प्रभाव मुस्लिम निवको पर भी दिखलाई पड़ता है। दसवे तथा ग्यारहवें अध्याय में मुसलमान कालीन इतिहास तथा आर्थिक अवस्था का संक्षिप्त परिचय और बाद में मुस्लिम जासको के सिक्को का वर्णन किया गया है।

प्राचीन सिक्को पर जिस और राजा को आकृति बनी है उसे अग्रभाग (obverse side) तथा उससे विपरीत यानी दूसरी तरफ (Reverse side) को पृष्ठभाग के नाम से उल्लिखित किया गया है। प्रारम्भ में साधारण जानकारी के लिए उपरी भाग, निचला भाग अथवा एक ओर तथा दूसरी और आदि जब्बो का प्रयोग भी मिलेगा परन्तु जिस स्थान पर सिक्को के ढंग या प्रकार का वर्णन है वहां अग्रभाग तथा पृष्ठभाग शब्दों को ही उचित प्रयोग समभ कर रक्खा गया है। मुस्लिम सिक्को में दोनो तरफ लेख होने के कारण उन शब्दों के स्थान पर एक ओर तथा दूसरी और शब्द प्रयोग में लाये गये है।

इस पुस्तक के लिए चित्र संग्रह करने में नयी दिल्ली के सेन्ट्रल एशियन संग्रहालय के अध्यक्ष डा० वासुदेव शरण जी अगरवाल तथा मथुरा संग्रहालय के अध्यक्ष श्री कृष्णवत्त जी वाजपैयी से बड़ी सहायता मिली है। अतएव में इन मित्री का आभार मानता हूं। मैं उन सभी अधिकारी वर्ग का आभारो हूँ जिनकी पुस्तकों की सहायता से चित्र सुलभ हो सके। भ्रतपुर राज्य के अधिकारी धन्यवाद के पात्र है जिनकी आज्ञा से बयाना डेर के दो सिक्कों का चित्र मुक्ते मिल सका। मेरे गुरु डा० अलनेकर तथा बम्बई लग्रहालय के अध्यक्ष डा० मोतीचन्द ने अपनी सम्मित तथा सुकाब देकर पुस्तक की प्रगति में सदा योग दिया है जिसके लिए में हृदय से कृतक हूं। पुस्तक की कवर डिजाइन डा० मोतीचन्द ने अपनी देखरेख में तैयार करायी है जिस कारण में उनका बड़ा अनुग्रहीत हं।

इन शब्दों को समाप्त करने से पूर्व में अपने पूजनीय भाता पं० बलदेव जी उपाध्याय (प्रोफेसर, काशी विश्वविद्यालय) का साधुवाद करता हूं जिन्होंने मेरे जीवन को इस और मोडा और भारतीय संस्कृति के अध्ययन में लगन पैदा किया। उन्हीं की शुभकामना से यह ग्रंथ समाप्त हो सका है। मेरे अनुज कृष्णदेव जी उपाध्याय (एम० ए०, शास्त्री) आशीर्वाद के भाजन हे जिन्होंने पुस्तक के प्रूफ देखने में पर्याप्त सहायता की है। में श्री वाचस्पित जी पाठक तथा रायबहादुर वजमोहन जी व्यास को कैसे भूल सकता हूं जिनके सिकय सहयोग से ही यह ग्रंथ चित्रों के साथ सुन्दर रीति से छप कर तैयार हो सका है।

प्रयाग गगा दशहरा स॰ २००५ वि०

वासुदेव उपाध्याय

# विषय-सूची

|        |   | प्राकथन                           | पु० <b>१</b> —8 |
|--------|---|-----------------------------------|-----------------|
| अध्याय | 8 | विपय प्रवेश                       | ब्रह्म १—४७     |
|        |   | सिक्के का ऋषिक दिकास              | <b>?</b> 4      |
|        |   | सिक्के तैयार करने वाली संस्था     | E 80            |
|        |   | भारतीय मुद्रा की प्राचीनता        | १०१५            |
|        |   | सिक्को का नामकरण                  | १५१७            |
|        |   | मुद्राबनाने की रीति               | 2998            |
|        |   | साचे में ढालना                    | १८              |
|        |   | सांचे की बनावट                    | 38              |
|        |   | ढालने का तरीका                    | २०              |
|        |   | टप्पा मारने का ढग                 | २१              |
|        |   | मुद्रानिर्माण के केन्द्र          | २२              |
|        |   | सिक्को पर लेख                     | 2224            |
|        |   | लेख से भारतीय लिपि का जन्म        | २६              |
|        |   | सिक्को के तौल तथा विभिन्न धातुएं  | 2633            |
|        | • | सिक्को की विभिन्न घातुए           | ₹₹₹४            |
|        |   | धातुओं का अनुपातिक मूल्य          | ₹8₹€            |
|        |   | सिक्को से इतिहास ज्ञान            | ३६३८            |
|        |   | सिक्के तथा धार्मिक भावनाएँ        | ३८४१            |
|        |   | सिक्को से अन्य ज्ञातव्य बाते      | 8585            |
|        |   | सिवको में कला प्रदर्शन            | 8588            |
|        |   | सिवको के चिन्ह                    | 8380            |
| अध्याय | २ | पंचमार्क ( श्राहत ) सिक्के        | <b>४८—</b> ६३   |
|        |   | नामकरण                            | 858E            |
|        |   | पंचमार्कका आरम्भ                  | 8640            |
|        |   | सिक्के तैयार करने की विधि और स्था | त ५०५१          |

|          | विषय '                             | বৃহত             |
|----------|------------------------------------|------------------|
|          | निर्माणकर्त्ता                     | 4948             |
|          | धा <b>लु और तौ</b> ल               | 4844             |
|          | पदमार्क सिक्को पर विभिन्न चिन्ह    | 4846             |
|          | जिन्हों का वर्णन                   | 46               |
|          | चिन्हो द्वारा काल विभाग            | 45 40            |
|          | विभिन्न राजवश के सिक्के            | £0 .             |
|          | जैशूनाग वश                         | Ęo               |
|          | मौर्य वंश के सिक्के                | <b>६१</b> ६२     |
|          | इांग सि <del>व</del> फे            | ें ६२            |
|          | सिंसको के प्राप्ति स्थान           | <b>६२</b> ६३     |
| अध्याय ३ | भारत में विदेशी सिक्के             | ६४७४             |
|          | इतिहास                             | <b>&amp;</b> ४&८ |
|          | भारतीय यूनानी सिवके                | 9002             |
|          | भारतीय यूनानी सिक्को, का पारस्य    | रिक              |
|          | प्रभाव                             | FU90             |
|          | यूनानी सिक्को से भारतीय स्त्रिप का |                  |
|          | ' जन्म                             | ४७६७             |
| अध्याय ४ | जनपद तथा गण्-राज्यों के सिक्के     | 6490             |
|          | इतिहास                             | ७५७६             |
|          | गणसिक्के                           | ७६               |
|          | सिक्को की तौल                      | थथ               |
|          | धातु                               | ७७               |
|          | आकार तथा निर्माण कला               | 3050             |
|          | सिक्को पर लेख                      | 30               |
|          | चिन्ह                              | 30               |
|          | यौधेय सिक्के                       | 6063             |
|          | कुणिन्द गण के सिवके                | ८२८३             |
|          | आर्जुनायन सिक्के                   | ८३               |
|          | औदुम्बर गण के सिक्के               | ८४८५             |
|          | मालव गण के सिक्के                  | 6460             |

|                | विषय                         | पृष्ठ              |
|----------------|------------------------------|--------------------|
|                | राजन्य सिक्के                | ৫৬                 |
|                | जनपद के सिक्के               | 2062               |
|                | अयोध्या के सिक्के            | 3333               |
|                | पांचाल सिक्के                | 8335               |
|                | कौशास्बी के सिक्के           | 8383               |
|                | मथुरा के सिक्के              | £3                 |
|                | तक्षशिला के सिक्के           | £8E4               |
|                | अवन्ति के सिक्के             | £4£\$              |
|                | एरण के सिक्के                | £4E9               |
| <b>च्याय ५</b> | सातवाहन राजाश्रो के सिक्के   | ९८१०६              |
|                | इतिहास ,                     | 86808              |
|                | सातवाहन सिक्के               | १०२                |
|                | धातु और तील                  | १०२                |
|                | सिक्जों से ऑध्य इतिहास का जा | न १०३              |
|                | स्थान तथा शैली               | १०३१०६             |
| अध्याय ६       | शक पह्नव तथा कुषाण सिक्के    | १०७१३९             |
|                | इतिहास                       | 2                  |
|                | पश्चिमी भारत में शक शासन     |                    |
|                | सिक्के तयार करने की रीति तथा | स्थान ११२          |
|                | क्षत्रपों के सिक्के          | ११२१३              |
|                | भाषा तथा लिपि                | \$\$ <b>=</b> -\$8 |
|                | ष्ट्रातु तथा तील             | ्र ११४ .           |
|                | सिक्कों पर वेशभूषा           | 5 5 &              |
|                | क्षहरात सिक्के               | 88884              |
|                | चन्द्रन वंश 🔑                | ११५११८             |
|                | बथुरा के क्षत्रप             | ११८                |
|                | गांघार के शक क्षत्रय         | ११६                |
|                | पहलव राजा                    | 388                |
|                | पहलव राजाओं के सिक्के        | १२०१२७             |
|                | कुषाण वंश                    | १२७१३२             |
| भा० सि० २      | `                            |                    |

|          | विषय                            | পূত            |
|----------|---------------------------------|----------------|
|          | सिक्के तैयार करने की रीति तथा   | ध्यान १३२      |
|          | कुषाण सि <del>प</del> के        | 24             |
|          | .किदार कृषाण                    | 3558           |
| अध्याय ७ | गुप्तकालीन सिक्के               | १४०१७२         |
| 414 0    | इतिहास                          | \$8088         |
|          | गुप्त सिक्कों का भारतीयकरण      | 88884          |
|          | गुप्त सिक्को की विशेषताएँ       | १४५४६          |
|          | गुप्त सिवको पर कला का प्रभाव    | १४६            |
|          | तौल और घातु                     | 38086          |
|          | गुप्त मुद्राका आरम्भ            |                |
|          | सिक्के तैयार करने का स्थान तथ   |                |
|          | घांबी के सिक्को की विशेषताएं    | १५१            |
|          | सिक्को का प्राप्ति स्थान        | १५२            |
|          | वयाना ढ़ेर                      | <b>१</b> ५३    |
|          | शासको के सिक्के                 | १५४            |
|          | समुद्र गुप्त                    | : १५४40        |
|          | चन्द्रगुष्त विक्रमादित्य        | १५७६०          |
|          | कुमार गुप्त प्रथम               | १६१६८          |
|          | स्कम्ब गुप्त                    | १६८१७०         |
|          | पुर गुप्त                       | १७०            |
|          | गुप्त सिषको का अनुकरण           | १७१७२          |
| अध्याय ८ | <b>म</b> ध्यकालीन भारतीय सिक्के | १७३१८७         |
|          | इतिहास                          | per-508        |
|          | हूण यश के सिक् <del>के</del>    | १७५ <u></u> ७७ |
|          | बगाल के सिक्के                  | 2008           |
|          | कभौज के राजवंश -                | 308            |
|          | मौरवीर सिक्के                   | 80860          |
|          | हर्षवर्धन के सिक्के             | 860            |
|          | गुर्जर प्रतिहारो के सिक्के      | १८१८२          |
|          | मध्य भारत के राजवंश             | 86363          |

|           | ( . /                                          |                   |
|-----------|------------------------------------------------|-------------------|
|           | विषय                                           | पूष्ठ             |
|           | चन्देलों के सिक्के                             | 85358             |
|           | पंजाब तथा काश्मीर के सिक्के                    | १८४८६             |
|           | राजपूत राजाओं के सिक्के                        | १८६८७             |
| अध्याय ६  | दिच्या भारत के सिक्के                          | १८८9३             |
| अध्याय १० | भारत में मुसलमान शासक                          | १९४—२०५           |
| अध्याय ११ | मुसलमान शासन में भारत की<br>द्यार्थिक-त्रवस्था | २०६—२१०           |
| अध्याय १२ | भुस्लिम सिक्को की विशेषता                      | २११—२२३           |
| 010414 (1 | विशेषताएँ                                      | २११२१४            |
|           | सिक्कों के विभिन्न नाम                         | 284284            |
|           | धातु तथा तौल                                   | २१६२१६            |
|           | सिक्को पर काल का उल्लेख                        | २१६               |
|           | टकसालघर                                        | २२०               |
|           | बनावट तथा चिन्ह                                | <b>२२१</b>        |
|           | सिक्कों पर लेख                                 | २२२               |
|           | कलापूर्ण लिखने की शैली                         | <b>२२३</b>        |
| अध्याय १३ | दिल्ली सुल्तानों के सि <del>क</del> ्के        | ॅ२२४—२ <b>३</b> १ |
|           | सिक्को का इतिहास                               | 558558            |
|           | टकसालघर                                        | २२६               |
|           | दोरशाह के सिक्के                               | 730738            |
| अध्याय १४ | मुगल बादशाहो के सिक्के                         | २३२—२४८           |
|           | मृगलो के सिक्के                                | 287286            |
|           | मुगलों के टकसाल घर                             | 526588            |
|           | मुगलकालीन टकसाल के पदाधिक                      |                   |
|           | मुसलमान रियासतो के सिक्के                      | 58\$              |
|           | बंगाल गवर्नरों के सिक्के                       | 588               |
|           | वाहमनी सिक्के                                  | २४५               |
|           | गुजरात के सिक्के                               | 5.8 €             |
|           | जीनपुर के सिक्के                               | <b>३४७</b>        |
|           |                                                |                   |

विषय पृष्ठ
अवध के सिक्के २४७—४८
अध्याय १५ आरत में कम्पनी के सिक्के २४९—२५९
ईस्ट इंडिया कम्पनी के सिक्के २४९—२५७
भारत में पुर्तगाली सिक्के २५७—२५८
भारतीय क्रान्सिसी सिक्के २५८—२५8

# चित्र-सूची

| फलक संख्या      | चित्र संख्या | विवरण                   | वर्णन पूष्ट |
|-----------------|--------------|-------------------------|-------------|
| 8               | १            | भरहुत की वेष्टनी        |             |
| (पृष्ठ १२ के सा | मने )        | पर जेतवन का दान         | १२          |
|                 | ંર           | प्याले के आकार          |             |
|                 |              | का पंचमार्क             | १८          |
|                 | ş            | छड़ के रूप में पंचमार्क | १८ तथा ५०   |
| २               | 8            | सिक्कों के ढालने का यं  | त्र १६-२१   |
| (पृष्ठ १६ के सा | मने)         | (अग्रभाग)               |             |
|                 | 2            | वही                     |             |
|                 | -            | (पुष्ट भाग)             | १६-२१       |
| nar e           | १            | सांचे में गोलाकार गहर   | इिकाभाग १६  |
| (पृब्छ २१ के सा | मने)         | जहां सिक्के ढ़ाले जाते  |             |
|                 | २            | सांचे के दोनो मिले भा   |             |
|                 | ₹            | नालंदा से प्राप्त गुप्त | सिक्के २२   |
|                 |              | का सांचा                |             |
|                 | 8            | काशी से प्राप्त सांचा   | २०          |
|                 | ц            | सांचे का ऊपरी हुआ नि    | वलाडकन २१   |
|                 | Ę            | लोहे की बनाबट जिसके     | द्वारा      |
|                 |              | कच्चे सांचे में नालियां |             |
|                 |              | तैयार की जाती थीं       | 39          |
|                 | G            | साघारण कार्वापण         | १८ तथा ५६   |
|                 |              | ' विदेशी सिष            | \$          |
| 8               | \$           | सम्भूति का सिक्का       | ६७ तथा ६६   |
| (पृष्ठ ६६ के सा | मने) २       | दिमितस "                | ६८ तथा ७०   |
|                 | ş            | अपलदतस 🚜 🚜              | ६८          |
|                 | 8            | वही (चौकोर)             | ु७१         |
|                 | فر           | मिलिन्द का सिक्का       | ६८ तथा ७१   |

| फलक संख्या     | चित्र संख्या | सिक्कों का विवरण        | वर्णन पृष्ठ |
|----------------|--------------|-------------------------|-------------|
|                | Ę            | हरमेयस का सिक्का        | ६९ तथा ७२   |
|                | <b>9</b>     | हरमेयस तया ७३           | १ तथा १३२   |
|                |              | कुजुल कदिकस (ताम्बा)    |             |
|                |              | गस् तथा जनपद            | के सिक्के   |
| ц              | १            | कुणीन्ड का सिक्का       | ८२          |
| (पृष्ठ ७६ के स | ामने) २      | मालव गण 🕠               | 24          |
|                | 2            | यौधेय ॥ ७               | 60-5        |
|                | R            | अथोच्या का सिक्का       | 26          |
|                | ų            | अवन्ति ,, ,,            | <b>ह</b> ५  |
|                | Ę            | कौशाम्बी ,, ,,          | €8          |
|                | b            | तक्षशिला ,, ,,          | . E.R       |
|                | E            | पांचाल ,                | 60          |
|                | 3            | मयुरा ,,                | Ę3          |
|                |              | ष्यांध्र तथा शक (       | सेंक,       |
| Ę              | ۶            | शातकणीं (ताम्बा)        | १०३         |
| (पृष्ठ १०६ के  | सामने) २     | विलवायकुर (सीसा)        | १०६         |
|                | ą            | पुलमाबी (सीसा कृष्णा वि |             |
|                | 8            | वही (चोलमण्डल)          | \$0,8−€     |
|                | Ŀ            | यज्ञश्री शातकणी         | . ૧૦૫       |
|                | દ્           | नहपान (चांदी)           | ११५         |
|                | 9            | नहपान (गोतमीपुत्र द्वार |             |
|                |              | पुनः मुद्रित)           | १०५         |
|                | C            | जीववामन (प्रथम बार      |             |
|                |              | महाक्षत्रप)             | ११६         |
|                | 3            | वही (द्वितीय बार        |             |
|                |              | महा क्षत्रप)            | ११६         |
|                | १०           | रुद्रसिंह प्रथम         | ११६-७       |
|                | 8 8          | ईश्वर दत्त              | ११७         |
|                | 83           | विश्वसेन                | ११७         |

| फलक संख्या    | चित्र संस्था | विवरण                         | वर्णन पृष्ठ |
|---------------|--------------|-------------------------------|-------------|
| ৬             |              | पह्नव राजात्र्यों के सि       | विसे        |
| (पृष्ठ १२० के | सामने) १     | मोअ का सिक्का (चादी)          | १२१         |
| ( 4           | २            | वही (ताम्बा गोलाकार)          | वही         |
|               | ą            | वही (चौकोर)                   | १२२         |
|               | 8            | मोअ का सिक्का                 |             |
|               | 4            | अय का सिक्का                  | १२२-२५      |
|               | Ę            | अयलिब ,, ,,                   | १२५         |
|               | y            | वोनान तथा                     |             |
|               |              | इपलहोर (दोनो लेख              | १२२-३       |
|               |              | के साथ)                       |             |
|               | ۷            | गुदकर का सिनका                | १२७         |
|               |              | कुषाण तथा गुप्त सिक्षे        |             |
| Ł             | 8            | बीमकदिकत (सोना)               | १३२-४       |
| (युष्ठ १३६ के |              | कनिय्क (बृद्ध मूर्ति तथा      | १३५         |
| ( 4           | •            | लेख के साय)                   |             |
|               | 3            | हुविष्क (सोने का सिक्का)      | १३६         |
|               | 8            | वासुरेव ,,                    | १३६         |
|               | ٩            | चन्द्रगुष्त प्रथम तथा कुमार व | देवी        |
|               |              | वाला सिक्का                   | १४६         |
|               | •            | समुद्र गुप्त (ध्वजाकित)       | १५४         |
|               | <b>u</b>     | बही (बीणाडग)                  | १५५         |
|               | 6            | बही (अश्वयेष)                 | १५६         |
|               | 8            | बही (व्याध्य मारता हुआ)       | १५५         |
| 3             | 8            | समुद्र मुप्त (परशु लिए)       | १५५         |
| (पृष्ठ १५८ व  | हे सामने) २  | काचगुप्त की स्वर्ण मुद्रा     | १५७         |
| -             | ₹            | चन्द्रगुप्त द्वितीय           | _           |
|               |              | (धनुरघरांकित्)                | १५८         |
|               | ¥            | वही (चक्र के साथ)             | वही         |

| फनक संख्या    | चित्र संख्या | सिक्केका विवरण वर्णन                      | पृष्ठ |
|---------------|--------------|-------------------------------------------|-------|
|               | ષ            | वही (विभिन्न स्यान<br>पर नामांकित)        | १५८   |
|               | Ę            | वही (छत्र वाला)                           | वही   |
|               | હ            | बही (पर्यक बाला)                          | १५६   |
|               | 6            | बही (सिह युद्ध बाला)                      | १५६   |
|               | 3            | वही (अश्वारूड़)                           | १५६   |
|               |              | गुप्त सिके                                |       |
|               | 8            | चन्द्रगुप्त द्वितीय                       |       |
| ٩o            |              | (चक विकन)                                 | १६०   |
| (पुष्ठ १६० वे | सामने) २     | वही (ताम्बे का सिक्का)                    |       |
| 4 '           | ,            | गरुड़ाकी मूर्ति                           | १६०   |
|               | 3            | कुमार गुप्त (धनुषंरांकित)<br>(केवल कुलेख) | 8 € 8 |
|               | 8,           | वहीं (पूरे लेख के साथ)                    | १६२   |
|               | ч            | कुमार गुप्त (अश्वारूढ़)                   | १६३   |
|               | Ę            | वही (व्याघ्य मारने वाला)                  | 868   |
|               | 9            | ्वही (मोर वाला)                           | १६५   |
|               | ٤            | प्रताप वाला सिक्का                        | १६५   |
| ११            | 8            | कुमार गुप्त (गैड़ा मारने वाला)            | १६१   |
| (पृष्ठ १६६    | के सामने) २  | वही (चांदी)                               | १६८   |
|               | ₹            | स्कन्द गुप्त (धुनुर्धराकित)               | १६६   |
|               | . 8          | वही (राजलक्ष्मी वाला)                     | १६६   |
|               | ધ            | वही (चांदी, बध्यभारत शैली)                | १७०   |
|               | Ę            | पुर गुप्त                                 | १७०   |
|               | ø            | श्रशांक                                   | १७१   |
|               | ٥            | वही (चतुर्भुजी शिव के साथ)                | १७१   |
|               | 3            | नरसिंह गुप्त की स्वर्ण मुद्रा             | १७१   |
|               |              |                                           |       |

| •                    |        |                                 |         |
|----------------------|--------|---------------------------------|---------|
| फलक संख्या चित्र     | संख्या | विवरण वर्णन                     | न पृष्ठ |
|                      |        | मध्यकालीन सिक्के                |         |
| १२                   | Ş      | हिन्दू शाही राजा                |         |
| (पुष्ठ १८२ के सामने) |        | सामंतदेव का सिक्का (चांदी) १७५  | 1-858   |
|                      | २      | मिहिर कुल का सिक्का             | १७७     |
|                      |        | (ताम्बा)                        |         |
|                      | 3      | गांगेयदेव चेदि का               |         |
|                      |        | सोने का सिक्का                  | १८२     |
|                      | 8      | गहडवाल गोविन्दचन्द्र            |         |
|                      |        | का सोने का सिक्का               | 858     |
|                      | ų      | चंदेल राजा परमर्दि              | १८३     |
|                      |        | (सोने का सिक्का)                |         |
|                      | Ę      | भोजदेव का सिक्का                | १८१     |
|                      | ø      | सल्लक्षण पा्ल                   | १८७     |
|                      | 6      |                                 | ८५-६    |
|                      |        | (दिक्षेम)                       |         |
|                      | 3      | तोमर राजा महीपाल का सिक्का      | १८७     |
| <b>\$</b> \$         |        | राजपूत तथा दिन्त्या भारत के सिक | न्के    |
| (पृष्ठ १८७ के सामने) | ₹ .    | सोमेश्वर (चौहान) का सिक्का      | १८७     |
|                      | 7      | पृथ्वीराज चौहान "               | १८७.    |
|                      | 3      | कुमारपाल तोमर                   | १८७     |
|                      | 8      | गविया पैसा ३२, ४४,              | ८६४     |
|                      |        | १७७,                            | १८२     |
|                      | ц      | वोल सिक्का (ताम्बा)             | १८१     |
|                      | Ę      | वही (चांबी)                     | १८१     |
|                      | 9      | पांडच सिक्का                    | वही     |
|                      | 6      | वही                             | वही     |
|                      | 3      | पद्म टंका                       | १६०     |
|                      |        | दिखी सुल्तान के सिक्के          |         |
| <b></b> \$8          | १      | मुहम्मद विन साम (सोना)          | २२५     |
| (पृष्ठ २२८ के सामने) | )      | चांदी का सिक्का                 | २२४     |
| मा० सि० ३            |        |                                 |         |

| पालक मंख्या ि   | वत्र संख्या | विवरण                                                   | ৰৰ্ণন पृष्ठ |
|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------|
|                 |             | (मदनपाल राठौर जिसकी                                     |             |
|                 |             | तरह साम ने तैयार किया)                                  |             |
|                 | 2           | बलवन (सोना)                                             | २२६         |
|                 | A           | मुहम्मद विन तुगलक                                       | २२७         |
|                 |             | (सोना)                                                  |             |
|                 | ij          | बही (चादी)                                              | २२८         |
|                 | Ę           | बहलोल लोदी (मिश्रित बातु                                | ) २२६ _     |
|                 | હ           | ञोरजाह (रुपया)                                          | 230         |
|                 | 6           | शेर शाह (दाम)                                           | 238         |
|                 |             | मुगल बादशाहों के सि                                     | क्के        |
| १५              | ₹           | बाबर का ताम्बे का सिक्का                                | २३२         |
| (पुष्ठ २३३ के स | तामने) २    | अकबर के मृहर                                            | २३३         |
|                 | 3           | अकबर के नृहर (महराबी)                                   | २३३         |
|                 | A           | बही (अहमदाबाद टकसाल प<br>मुद्रित)                       | वें २३४     |
|                 | ų           | अकबर मुहर (उर्दू टकसाल<br>तैयार)                        | में २४१     |
|                 | É           | अकबर मांदी का सिक्का<br>(जलाली)                         | 2 2 2       |
|                 | •           | अकबर का खप्या ।<br>(अल्लाह अकबर जल                      |             |
|                 |             | जल्लालू लेख के साथ)                                     | र ३ ३       |
|                 | ٤           | जहागीर मुहर (अजमेर ट<br>बादशाह की मूर्ति प्याला वि      |             |
|                 | 8           | जहागीर मुहर<br>(बादशाह की मूर्ति, टकस<br>का नाम अज्ञात) | ाल वही      |

|                         | ( 6 )                              |     |
|-------------------------|------------------------------------|-----|
| फलक संख्या चित्र संख्या | विवरण बर्णन पू                     | 53  |
| १६ १                    | जहांगीर मुहर (मियुन राक्षि) २३     | 14  |
| (पृष्ठ २३६ के सामने) २  | नहागीर मुहर (विन्दु मंडल तथा       |     |
| ,                       | पुष्पलता बाले सतह पर लेख) २३       | ĮΨ  |
| ž,                      | जहागीर के मुहर पर राशि चिन्ह       |     |
|                         | (मीन) २३                           | إنر |
| Y                       | बही (तुला) २३                      | 4   |
| ų                       | जहांगीर सिक्का (वृष राशि) २३       | افر |
| Ę                       | जहांगीर मुहर                       |     |
|                         | (नूरजहां के नाम के साथ) २३         | Ę   |
| 9                       | शाहजहां मृहर २३                    | 9   |
| 6                       | औरंगजेब रुपया २३                   | 0   |
| 3                       | औरंगजेब मुहर २३                    | 6   |
| ₹ 0                     | अयथ का सिक्का (वार्जिव अली         |     |
|                         | शाह लखनऊ टकसाल) २४                 | C   |
|                         | ( मुग़ल सिक्के बनाने का कम )       |     |
| १७                      | चित्रों में भातुको शुद्ध कियाजा    |     |
| (पृष्ठ २४१ के सामने)    | रहा है अथवा दो घातुओं को गला       |     |
|                         | कर मिश्रण बना रहे है। सब से        |     |
|                         | निचले चित्र में गली घातुंसे छड     |     |
|                         | बनाया जा रहा है। २४१ तथा २४        | ą   |
| १८                      | चित्रों में छड से इच्छित तौल के    |     |
|                         | बराबर टुकड़े काटे जा रहे है। मीचे  |     |
|                         | निहाई पर छड को पीटकर झ्यास         |     |
|                         | के बराबर तैयार कर रहे हैं। तीसरे   |     |
|                         | में टुकडे गरम किए जा रहे हैं। २४   | ?   |
| १६                      | पहले चित्र में छेनी से निशान लगा   |     |
| (पृष्ठ २४२ के सामने)    | रहे हैं। बूसरे में टुकड़े को टप्पा |     |
|                         | मारने के लिए गरम कर रहे हैं        |     |
|                         | और तीसरे में बोहरेटप्पे से चिन्ह   |     |

~

( 6 )

देकर सिक्का तैयार किया जा रहा है। २४

#### भारत का मानचित्र

(१) प्राचीन टकसाल नगर

वृष्ठ २२

(२) मुसलमान तथा कम्पनी के समय के प्रसिद्ध टकसाल नगर पृष्ठ २४०

## पहला अध्याय

### विषय-प्रवेश

#### सिके का क्रमिक विकास

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक नियमों का पालन करते हुए वह अपनी भी उन्नति करता है तथा समाज को आगे बढाने का प्रयक्ष करता है। मानव जाति के इतिहास के अध्ययन से पता चलता है कि प्रारम्भिक समय मे वह जंगली जीवन व्यतीत करता था। समाज में स्थिर होकर काम करने की भावना न थी। श्रपनी श्रावश्यकतात्रों को पूरा करने के लिए वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमा करता था। मानव सभ्यता के शुरू में प्रत्येक प्राची की जरूरते भी कम रहा करती थी। उस जंगलीपन की अवस्था में प्रकृति से अपनी श्रावश्यकता पूरा करता था। चॅकि उसे किसी से विरोग सम्पर्क न था श्रतः मनुष्य स्वतंत्र रूप से अपना जीवन बीताया करता था। जब तक कि उसे भोजन मिलता रहा श्रौर श्रपने तन को किसी प्रकार ढक लेता था उस समय तक वह संतोधी था। एक परिवार या जाति के रूप में हो जाने पर भी वह परिपूर्ण था। उसका सामाजिक जीवन ऋधिक विस्तृत न था। उन ऋदिम निवासियों को जितनी चीज़ों की आवश्यकता पहती थी. अपने परिवार के निर्वाह के लिए उनका उत्पादन तथा संप्रद्व प्रत्येक को करना पढता था। परिवार के लोगों ने अपने भ्रपने काम को बाँट लिया था । भोजन, वस्त्र तथा घर आदि जिन चीज़ों की आव-श्यकता होती थी. उनका निर्माण तथा संग्रह प्रत्येक प्राणी को करना पड़ता था। समयान्तर में वे जंगली जातियाँ अथवा परिवार एक स्थान पर बस गया श्रीर खेती का काम करने लगा । सभ्यता के उस शैशवावस्था में भी मानव समाज में श्रम-विभाग प्रारम्भ हुआ। कोई श्रादमी खेत में काम करता और श्रम पैदा करता था। कोई कपास बोकर रुई से सूत तथा सूत से वस्न तैयार करता था। किसी के जिस्से सकान या कुटिया तैयार करने का काम सौपा गया था। कोई लोहे श्रादि घातुओं से पदार्थ तैयार करता रहा। इस प्रकार परिवार के सभी श्रादमी किसी न किसी काम में लगे रहते थे। बहुत समय के बाद सुरहा तथा सभीते के लिए बहुत से परिवार मिलकर एक स्थान पर निवास करने लगे। उस यग में कोई व्यक्ति कपड़ा बनाने मे दल था तो उसे कपड़ा बुनने का ही काय

उस समृह ने एक बढ़े परिवार या जाति का रूप धारण कर लिया था। यदि कियी को खास चीज़ों से प्रेम हो जाता तो सब उस व्यक्ति को उसी कार्य में लगने के लिए सलाह दिया करते थे। इस प्रकार उस युग में श्रम-विभाग में यन लोगां को सुनिना थी। हर एक प्राणी को आवश्यक वस्तुएँ मिल जाती श्रीर श्रीधक परेगानी न उठानी पडती थी। परन्त सम्यता के विकास से मानव प्राणी की प्रावश्यकताएँ बढ़ने लगी। कुछ विहानों का सत है कि जिस समय एक जाति दूमरे स्थान के लोगों से सम्पर्क में श्राने लगी उसी समय से एक दूसरे की चीज़ों को देखनत इच्छाएँ उत्पन्न हुईं। एक स्थान का परिवार दूसरे की चीजों को चारने लगा। अतएव उस इच्छा की पूर्ति के लिए अपनी किसी चीज़ को उसके बदले में देने का विचार आ गया। इस प्रकार अदल-बदल (barter) का एक नया तरीका समाज में आया जो किसी को पहले जात न था। इस भ्रदल बदल से दोनों समूहीं का लाभ था। आपस में सब जातियाँ एक वस्तु से दूमरी वस्तु को यदलकर श्रपकी श्रावश्यकसाएँ पूरी करने स्तर्गी । सुद्रा-शास्त्र के ज्ञाता सिकों के इतिहास का प्रारम्भ यही से बतलाते है। सिकों के क्रमिक विकास या उन्नति की यह पहली सीढी है। यद्यपि अदल-बदल का तरीका बहुत पुराना है चौर मानव जाति की असभ्य अवस्था का सूचक है परन्तु यह थाज भी सर्वत्र किसी न किसी रूप में वर्तमान है। समाज से इसे निकाल बाहर फरना कठिन है। भारतवर्र में तो प्रत्येक क्रश्क के घर में यह तरीका काम में लाया जाता है। कृतक कपटा खरीदकर उसकी कीमत अनाज़ में दे देता हैं। फिनान की खियाँ गृहस्थी के सामान खरीदकर खनाज उस व्यक्ति को देती है। याक तरकारियां श्रनाज के बराबर तौल कर देहातों में बेचा जाता है। घर के नं।क्तों को दिन भर की मजदूरी मे श्रनाज ही दिया जाता है। शहरों में भी ग्रीरतें पुराने कपड़े देकर उसके बदले में बरतन ग्रथवा सीसे का सामान खरीदती है। गोवों मे गरीय श्रादमी जब ऋण से लद जाता है तो अपना जानवर देकर का से मुक्त हो जाता है। ये सब बाते साफ बतलाती हैं कि बीसवी सदी में भी सम्यता के शिरार पर पहुँचकर ग्रदल बदल का तरीका समाज में प्रचलित है। एंटर्यन महोदय ने बतलाया है कि भारत क्या श्रमेरिका ऐसे श्रपूर्व ब्यापारिक टेश में भी वर्तमान समय में श्रदल बदल का तरीका काम में लाया जाता है। मिश्र देश के सकारा क्य पर बाजार में इसी तरीके पर चलने वाले लोगों की तसवीरे बनी हैं। जैमा कहा गया है प्राचीन समय में श्रदल-प्रदल की तरीके को सर्वत्र काम में लाया गया था। ज्यों ज्यों समाज का कार्य-चेत्र बढ़ता गयां यही तरीका सव जगह कार्यान्वित किया गया। मानव समाज के प्रारम्भिक न्यापार में भी श्रवल बदल के सार्व को ही सगम समका गया। सदाशास्त्रवेताओं ने इस वरीके में कुछ कठिनाइयों देखीं जिनका कोई उपाय न मिल पाया। पहली कठिनाई यह शी कि किय प्रकार से यह निश्चित किया जाय की वेचने वाले तथा खरीदने वालों की बादल बदल की सामग्री में किसी भी अंश में भेद न हो। उदाहरण के लिए यह करा जा सकता है कि एक गत करदे के लिए पींच सेर श्रन बिल्ह्स ठीक है कार या अधिक। इसका निर्णय करना कठिन था। क्या भाव रक्खा जाय कि श्रमक चीज के लिए इतने परिमाण में श्रश्न दे दिया जाय । दोनों में किस प्रकार का अनुपात स्थिर किया जावे । तीसरी सब से अधिक कठिनाई यह ज्ञात होती थी कि यदि एक व्यक्ति को किसी चीज का कुछ भाग बेच दिया जावे तो अन्य भागों की क्या दशा होगी। अथवा कभी कभी तो अमुक वस्त का दकड़ा नही किया जा सकता था और बिना धावश्यकता के ऋधिक माल खरीदना पढता था। इन तमाम कठिनाइयों के होते हुए भी अवल बदल के अतिरिक्त दूसरा मार्ग नहीं था जिस को काम में लाया जावे। कुछ समय के बाद एक नथी समस्या सामने द्यायी । जब दो चीजों के सकाबित्ते से एक की कीमत अधिक समस्ती गयी उस समय उनका श्रदल बदल उचित नहीं समका गया। इसलिए लोगों ने एक वस्त को दूसरे से सीधे तौर पर अदल बदल न कर एक तीसरी मध्यस्य वस्तु को काम में लाना शारम्भ किया जो विनिमय का साधन (Medium of Exchange ) के नाम से प्रसिद्ध हुआ । इस साधन को सब वस्तुओं की की सत का मापक (Standard) समका गरा। मानव समाज के इतिहासकारों ने साफ तौर से जिखा है कि आदिम मनुष्य सारु पत्थर के हथियार को साधन समसते थे नमेंकि प्राने समय में वह प्रथर हथियार का काम करता था। उसी समय शिकार की वस्तएँ या चमडा भी साधन के रूप में काम में लाया जाता था । योरप की तमाम सभ्य जातियों ने चमडे की साधन बनाकर अपना काम सिद्ध किया। अमेरिका में भारतीय ( Red Indian ) अभी रोवें को काम में लाते है। भारतवर्ष में जब यहाँ के निवासी गाँवों में बस गए, खेती का काम करने लगे तो जानवरों को श्रदल बदल के साधन मान लिया। गाय, भेड तथा बकरियाँ चीजों के बदले में दी जाती रही । यह सिकों के क्रिसिक विकास की इसरी सीढ़ी थी। सीघे तीर पर एक सामान से इसरे को न बदल कर जानवरीं के साधन द्वारा उन वश्तुओं का मूल्य औंका जाता। खरीदने वाला उस चीज के वदले में किसी संख्या मे जानवा देता था। यह उसकी इच्छा पर निर्मर न था । परन्तु उस वस्तु के पाने का यही एक सार्ग था। इस क्रमिक विकास के दोनों सीढियों में भेद काफी था। प्रारम्भिक अवस्था में एक व्यक्ति अपनी वस्त का विना मूल्य घाँके दूसरे को घ्रदल बदल में दे दिया करता था। इसकी एक प्रकार का दोनों तरफ का मेंट कई सकते हैं। परन्तु व्यापार तथा बुद्धि की बढ़ती के कारण लोगों ने मूल्य को बिना सममे बूभे घ्रदल-घदल करना रोक दिया। मूल्य-वान वस्तु की इच्छा रखकर कम मूल्य की चीज को कोई बदल नहीं सकता था घ्रतएव किसी प्रकार का साधन हुँदा गया जिससे इच्छित वस्तु को प्राप्त कर सके। यही साधन विकास की दूसरी सीढी है।

आरतवर्ष में बहुत प्राचीन समय से यह तरीका चला आ रहा था। वैदिक युग में भी अदल बदल का वर्णन मिलता है। पशुपालन तथा खेती के समय में गाय को साधन माना गया। ऋग्वेद में तथा ब्राह्मण अंथों में गाय (स्मधन) के द्वारा ही वस्तुओं के बिक्री का वर्णन मिलता है परन्तु अक्ष भी कभी कभी अदल-बदल में दिया जाता था। ईसा पूर्व हलारवे वर्ष में गाय ही व्यापार तथा विनिमय का साधन समझी जाती थी। संसार के अन्य देशों में भी पहले यही हालत थी। योरप, अमेरिका, मेविसको तथा चीन में अनाज विनिमय का साधन समझा जाता था। असभ्य जातियों में मझली, तम्बाक्र, मारियल आदि भी साधन के लिए प्रयोग किए जाते थे।

सिकों के ऋमिक विकास की तीसरी सीढी उस श्रवस्था की मानते हैं जब विनिमय के साधन धातुएँ समभी जाने लगीं। सभ्यता की उन्नति में मनुष्यों ने श्राभू गए को भी श्रपनाया। धातुश्रों के प्रचुर प्रचार का यह एक प्रभाव है कि प्रत्येक घंटों में स्त्रियों ने मूल्यवान घातुओं को श्राभुवए के रूप में संप्रह किया। भारत में सोना चाँदी का प्रयोग बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। ईसा पूर्व तीन हजार वर्ष प्रराने खण्डारों (हरप्पा तथा मोई-जो-दडो नामक प्राचीन स्थान ) मे सोने, चाँहो, ताम्बे श्राहि को वःतुएँ तथा श्राभू ग्या मिले है जिससे मगट होता है कि भारतवासी आज से पाँच हजार वर्ष से ही इन धातुओं का प्रयोग कर रहे हैं। ऋग्वेद में भी हार ऋदि आसू रखों का उल्जेख मिलता है। श्रतएव यह निश्चित है कि भारतवर्श में धात्रएँ भी विनिम् के लिए प्रयोग की जाती थी। ज्यों समाज में नियम जटिल होते गये लोग अधिक सभ्य कड़लाने लगे, उस समय से विनिमय का साधन धातुएँ मानी जाने लगी। जिस देश मे जो धात अधिक मात्रा में मिलती थी वड़ी साधन बन गयी। भारत में गाय तथा श्रनाज के बदले में सोना का प्रयोग होने लगा। इस देश में सदा से सोने की श्रिधिकता रही है। किसी चीज को खरीदने वाला उसकें मुख्य के बराबर धात तील कर उस व्यक्ति को दं देता श्रीर चीज खरीद खेता था। जब लोगों को सोना की कीमत अधिक मालूम हुई और थोडी मात्रा मे तौल कर दिया

8 ]

जाने लगा उसी सप्तय से वे किसी सस्ती धातु की हुँ ढने लगे । इस प्रकार सोने के बदले में चाँटी और पीछे ताँबे का प्रयोग होने लगा। व्यापार तथा विनिमय में इस कारण बड़ी सुविधा हुई। इनका (धातु) प्रयोग बढ़ने लगा। यद्यपि श्रदल बदल के तरीके का अंत न हो पाया था परन्त सदा इस बात की कोशिश की जाती कि अमुक वस्त को बेच कर इतनी तौल में धात मिलनी चाहिए । बेचने वाले व्यक्तिको धातु संग्रह करना सरल हो गया । पहले के विनिमय के साधन में असुविधा थी। घातु के साधन द्वारा संग्रह करना श्रिधक सुखकर हो गया । बेबिलोनिया में चाँदी का अधिक प्रयोग किया जाता था । ताम्बे सोने की वड़ों कमी थी पर भारत में प्रत्येक धातु का प्रयोग होने लगा। जिस समय समाज मे विनिम्मय के उपकरण-स्वरूप घातुओं का व्यवहार आरम्भ हुआ उस ,समय सवर्ण-चर अथवा आकार रहित धातुपियड का व्यवहार होता था। भारत मे कछ स्थानों पर सवर्णचर भी विनिमय में व्यवदार किया जाता था। धातुओं के प्रयोग में साथ यह एक कठिनाई थी कि वह भात शब है या नहीं। इसकी परीवा तथा तौल में अधिक समय लगता था। अतएव ब्रिडिमानों ने विनिमय के लिए किसी नये मार्ग को ढ़ँ दना प्रारम्भ किया । धात के इसी उपकारण का नाम सिक्का है। यही अंतिम साधन निकाला गया। यही उस विकास की चौथी सीढी है जब व्यापार के सुविधे के लिए धातु के सिक्के तैयार होने लगे। यह साधन स्वतंत्र रूप से लीडिया (पृशिया माइनर ) भारतव र तथा चीन में प्रारम्भ किया गया । विनिमय के उस उपकरण अथवा साध न को सिका करना शरू किया गया जो बातु पिएड से तैयार किया जाता था। उसके तौल तथा शुद्धता की जिस्सेवारी एक व्यक्ति पर रहती थी। उस पर जिम्मेदार अधिकारी के कुछ विशेष चिन्ह बने रहते थे। वह अधिकारी द्रणा से उस पर शब्दता के चिन्ह डालता था तब वह सिक्के के नाम से प्रसिद्ध होता और विनिमय का साधन समका जाता था। धीरे-धीरे उनकी शक्त भी निश्चित कर दी गयी। इसके कारण व्यापार तथा वितमय में बड़ी ही सुविधा हो गयी। भारत में इस प्रकार के सिक्के ईसा पूर्व ५०० वर्ष से अचितित हैं जिनका नमून। श्राज भी मौजूद है। यों तो साहित्यिक प्रमाणों से सिक्तों का प्रारम्भ बहत प्राचीन साबित किया जाता है। यद्यपि भारत में सोने की श्रिधिकता थी परन्त ख़दाई में श्रिधिक चाँदी के ही प्राचीन सिक्के निक्ले हैं। इस सिको पर विभिन्न प्रकार के चिद्ध मिलते है जो पृथक पृथक व्यक्ति से या संस्थाओं से सम्बन्धित किए जाते हैं। इस तरह समाज में सिकों का प्रतीय व्यापार में विजनव का साधन मान कर किया गया। शनै. शनै: उनकी आकृति, चिह्न तथा लेख त्रादि पर लोगों का ध्यान गया जिससे वे एक सुन्दर रूप मे ह्या गए।

### (२) सिक्के तैयार करनेवाली संस्था

प्रारम्भ मे यह बतलाया जा चुका है कि सिकों के प्रचलन से पूर्व स्वर्ण-चूर्ण तथा हिरएय-पिएड काम में लाया जाता था। गाय विनिमय के अधान साधनों में से सममी जाती थी। संस्कृति तथा व्यापार की उन्नति के साथ सिकों का समावेश समाज में किया गया और सभी ने इसका स्वागत किया। भारतवर्ष में सिकों के प्रचार के लिए राजा तथा व्यापारी-मण्डल (अंगी) दोनों को दिलचस्पी थी। शासक सुव्यवस्था तथा समाज के हित साधन ने लगे रहने के कारण उनके जीवन में सुख पैदा करता। व्यापारी गण व्यवसाय तथा क्रय-विक्रय के लिए सिकों को आवश्यक समझने लगे। देश की समृद्धि के लिए वाणिज्य की उन्नति परमावश्यक समझी जाती है। इस तरह राजा तथा प्रजा (अधिकृतर श्रेणियों) सिकों के तैयार करने में सम्वन्थित थे। व्यापारियों ने शुद्ध धात्तु तथा निश्चित तौज के बराबर सिकों के तैयार करने की जरूरत देखी। इन सब बातों पर विचार करते हुए यह प्रशन उपस्थित होता है कि असुक प्रकार के सिक्के तैयार करने की जिम्मेदारी किस पर थी ? किस संस्था का यह कार्य था अदि प्रश्नों पर विचार करने की जन्ता के उस कार्य पर शासक का कितना नियंत्रण था अदि प्रश्नों पर विचार करने की जन्ता के उस कार्य पर शासक का कितना नियंत्रण था अदि प्रश्नों पर विचार करने का ज्ञासन का प्रथन किया जाया।

भारतीय सिक्के की उत्पत्ति का प्रारम्भिक इतिहास अच्छी तरह से ज्ञात नहीं है। किस व्यक्ति अथवा संख्या ने इनको जन्म दिया, यह ठीक तरह से कहा नहीं जा सकता। विद्वानों का अनुमान है और कुछ सीमा तक ठीक भी है कि व्यापारी संब (श्रेणी) ने वाणिव्य के सुविवा तथा जेन देन में सरस्ता के लिए सिक्कें सर्वप्रधम तैयार कराए। शासक इस और उद्यापीन था। उसने सिक्कें तैयार करने की किसी प्रकार की आज्ञा न प्रकाशित की और जनता, द्वारा यह कार्य अधिक समय तक चलता रहा। राजकीय कार्यों में इसकी गणना मौर्य काल से पूर्व नहीं होतो रही। यह माना जा सकता है कि जो व्यागारिक श्रेणियों (संघ) सिक्कें तैयार करने में लगी थी उन्हें शासक का मौस्तिक आदेश तथा सहानुसूति अवस्य मिलती रही। व्यापार की उज्ञति, सिक्कों का प्रचार तथा अन्य सार्वजनिक कार्य की जातीय महत्ता मिलने पर राजा का ध्यान इस और आकर्षित हुआ। उनके सामने राजा के आवश्यक कार्यों में सिक्का तैयार करने का काम भी उपस्थित हो गया। इसिनिए राजा की ओर से सहयोगी संस्था दिया नियंत्रण आरम्भ हुआ और ग्रंत में चनक जनता के हाथों से यह काम हटा लिया गया। राजकीय टक्ताल में सिक्के तैयार किए जाने लगे।

ऊपर कहा गया है कि भारत में मौर्य शासकों से पूर्व जनता सिके तैयार करती थी। सब से प्राचीन सिक्के जिन्हें पंचमार्क या ऋाहत ( Punch Marked Coins ) कहते हैं विशिष्ट क्यक्तियों द्वारा तैयार किए जाते रहे । सम्भवतः राजा को आजा से श्रेणियाँ और सुनार लोग सिक्रे तेयार करते थे। पंचमार्क आहत ( कर्पायण ) सिकों के चिह्नों के अध्ययन से विद्वानों ने यही निर्णय किया है कि वे सिक्क जनता की किसी संस्था द्वारा अथवा विशेष व्यक्ति द्वारा तैयार किये जाते थे। पंचमार्क सिक्को पर उपरो चिद्धों का यह अर्थ समसा जाता है कि वे उस संस्था के चिह्न थे जिन्होंने उसे तैयार किया था। जब ने सिक्के समाज में प्रचलित किए गए, उस समय उनकी धात-श्रद्धता की जॉच होती रही। जॉच करने के बाद उस सिक्के पर चिह्न ( symbols ) लगा दिया जाता था ताकि देखकर सभी उसे शुद्ध समर्भे । किर वही सिका तीसरी संस्था के पास जाता तो वह भी जाँच फरके (शुद्ध धातु है या नहीं) चिह्न लगा देती थी। इस प्रकार सिक्तों के दूसरी स्रोरवे चिद्ध स्राज भी दिखलाई पडते हैं । पंचमार्क सिक्कों पर ख़ुदे चिह्नों '( इनका वर्णंत आगे के परिच्छेद में किया जायगा ) के श्रभ्ययन कर विद्वानों ने सब बातों का अनुमान किया है। परन्त कोई बात निश्चित का से नहीं कही जा सकती । चिक्कों को देखकर कोई ऐति-हासिक सथ्य का पता नहीं खग सकता और न निश्चित रूप से कोई मत स्थिर किया जा सकता है। सम्भवतः मौर्यकाल से पूर्व पंचमार्क सिक्कों के तैयार करने का भार जनता की किसी संख्या पर हो और राज्य की छोर से प्रनः उन पर -निशान लगा दिए गए हों । राजा को पहले सिक्के तैयार करने में कठिनाइयों का सामना करना पढ़ा। जो उस चित्रय के विशेष्ट्रा थे उनकी सहायता अर्वोद्यनीय थी। बैंक तथा ज्यापारी सरहत की सहायता शासक के लिए आवश्यक थी। जब ा राजा के कर्मवारी इस शास्त्र सम्बन्धी कला (techmic ) को समक गए, उस समय से संस्था की सहायता अपेचित न रही और सरकारी टकसाल मे सिक्के क्रजने लगे।

प्राचीन भारतवर्ष में राजतंत्र तथा प्रजातंत्र दोनों शासन प्रणाितयों की स्थिति
मिलतों है। मौर्य राजा चन्द्रगुत ने छोटे-छोटे राज्यों को मिटाक्य साम्राज्य की
भावना तथा एकराट की सत्ता स्थापित की। इससे पूर्व सारे कार्य केन्द्रीभूत नहीं
थे। जनता शासन में काफी भाग लिया करती थी। राजतंत्र में भी सर्वसाधारण
जनता का हाथ था। परन्तु मौर्य साम्राज्य की संस्थापना 'से सब बाते समाप्त हो ।
गई। शासन सम्बन्धी प्रत्येक श्राज्ञा केन्द्र से दी जाने लगी। कौटिल्य का स्थान्थ उस समय की राजनैतिक परिस्थिति का विवरण देता है। चाणक्य ने केन्द्री-

भूत की नीति को अच्छी तरह से चलाया। सारे विभाग के अध्यक्त नियुक्त किये गए जो अपने विभाग का कार्य-संचालन करते रहे । मदानीति को भी चन्द्रगुप्त मोर्च नेहाथों में ले लिया। लक्ष्णाध्यक्त (Head of Comage System) नामक कर्मचारी को मदा विभाग का प्रधान बनाया। उसकी देखरेख में सौवर्णिक टकशालधर का अध्यक्त बनाया गया और सिक्के तैयार होने तागे । इसका तात्पर्य यह है कि मौर्यकाल से मदानीति शासक के हाथों श्रा गयी। सिक्के तैयार करना राजा का कार्य माना जाने लगा। इतना होते हुए भी मौर्य सम्राट ने जनता को धात ले जाकर राजकीय टकसालघर से रूपया ढलवाने की स्त्राज्ञा दी थी । कौटिल्य ने ऐसा ही वर्णन किया है कि-सौवर्षिकः पौरजान-पदानां रूप सुवर्णमावेश नीमिः कारयेत-कोई व्यक्ति चाँती सोना देकर टकपालचर से सिक्का बनवा सकता था। परन्त इस प्रकार के सिक्के कान्नी (legal tender) सदा न सममे जाते थे। इन्हें व्यवहारिकी कहा जाता था श्रीर जनता मे प्रचलन की श्राज्ञा थी। वह अवस्था गोरखपुरी तास्बे के पैसे के सहश माना जा सकता है। तास्बे के पैसे सरकारी कर्मचारियों के श्राँख के सामने से गुजरते थे परन्तु उन्हें सरकारी खजाने में नहीं रक्खा जा सकता। जो मौर्थ टकसाल घर में सिक्के तैयार किये जाते उन्हें कोश प्रवेश्य (legal tender) प्रकारा जाता था । टामस महोदय ने खिखा है कि प्राचीन समय में बैक के श्रधिकारी सिक्के तैयार करने की श्राजा शासक से प्राप्त करते और राजा को विश्वास दिलाते थे कि उनके सिक्के ठीक तौल तथा शुद्ध धातु के तैयार किए जायेगे । इस विश्वास के साथ बैंकों को सिक्का तैयार करने की त्राज्ञा दी जाती थी। संज्ञेप में यही कहा जा सकता है कि मौर्यकाल मे राजा के सिवाय सार्वजनिक संस्था भी सिवके तैयार करती रहीं । कौटिएय के मता-नुसार बैंक कर्मवारियों की तरह सरकारी सुनार भी सुद्रा के विशिष्ट पद्धतियों का ज्ञान रखता था--तस्मात वज्रमिया ग्रका प्रवाल ख्यायां जाति रूपवर्या प्रमाण ( तोल ) पुद्गल ( बनावट ) लक्न्यान्य्रपलभेत् (अर्थ शा० २।१४)

मौर्य कालीन सिक्कों पर राजकीय चिह्न-सुमेरः पर्वत-सिला है जिसकी प्रामाणिकता सहगौरा ताम्रपत्र वाले चिह्न से सिद्ध को जाती है। नंदों ने भी प्रपने समय मे तोंल की प्रणाली निकाली। सम्भवतः उन्होंने भी सिक्के तैयार कराए। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रायः नन्दराजाओं के समय (ईसा पूर्व ४००) से ही सुद्रानिति पर राजा का हस्त्रचेप आरम्भ हो गया था। चाणक्य ने चन्द्रगुप्त मौर्य की सलाह से इस कार्य के लिए राजकीय विभाग खोला और राजकीय सिक्के को ही क्षनूनी सका बतलाया। इसका प्रभाव यह पड़ा कि देन-

लेन में, राजकीय कर या शुक्क (चुंनी) श्रदा करने के लिए सरकारी सिक्के का न्यवहार होने लगा और श्रनिवार्य भी था। इस प्रकार शनै: शनै: प्रजा के हाथ से हटाकर यह कार्य सर्वथा राजा के श्रिष्ठकार का विषय वन गया।

जैसा कहा गया है कि बैंक के अधिकारी सिक्के तैयार करने की अनुमति पा चुके थे जो राजधानी में विशिक्संघ या निगम सभा के नाम से कार्य करते थे। निगम संरथा की सारी कार्यवाही कानूनी तरीके पर चलती रही। उनके तैयार किए गए सिक्के तर्राशिला में मिले है जिन पर नेराम लिखा है। यहाँ यह कहना उचित होगा कि सिक्कों पर लेख ख़दवाने की परिपाटी भारत में ईसा पूर्व २०० वर्ष से चली। सौर्य सम्राटों ने भी चिह्न के सिवाय लेख नहीं श्रंकित कराए। श्रशोक ने शिलाओं तथा स्तम्भों पर अनेक लेख खदवाया परन्तु सिक्कों पर लेख (leaend) श्रंकित करने की श्रोर उसका ध्यान न गया। यह प्रथा उससे पीछे चलायी गयी । चंकि निगम संघ ही नगर की आर्थिक परिस्थिति का संचालक था श्रतएव उसके चलाए अनेक सिक्के मिलते हैं। छोटे राज्यों के जनगद संस्था के भी सिक्तें मिले है। राजन्य नामघारी जातियों के लिक्कों पर उनका नाम खुदा मिलता है। इनकी लिपि तथा शैली को देखकर ईसा पूर्व दूसरी सदी के सिक्के भाने जाते है। इससे पूर्व के सिक्कों पर चिद्वों के द्वारा ही श्रनेक बातों ( स्थान, संस्था श्रादि के चिह्न ) का पता लगता है। मौर्यकाल में जनता के उन्हीं व्यवहारिकी सिक्कों के जाँच करने के लिए रूपादराँक की नियुक्ति की गयी थी और वह सिक्तों के जॉचने के लिए आठ फीसदी शुरूक लिया करता था। मौर्च-साझल्य के अंत हो जाने पर प्रजातंत्र राज्यों को फिर अधसर मिला और स्वतंत्रता के प्रतीक सिकों को चलाना श्रारम्भ कर दिया । मालव, श्रजुँनायन, यौधेय, कुशान्द श्रावि प्रजान तंत्र शासकों ने श्रव्छी तरह सिक्षों को तैयार कराया । ईसा पूर्व दूसरी शासाव्दी के ऐसे सिक्ते बहुत मिलते हैं।

इतिहास यह बतलाता है कि साम्राज्य की भावना अशोक के साथ ही समाप्त हो गयी। कई शताब्दियों तक एक राष्ट्र कायम न हो सका। शासचहन दिल्या भारत में फँसे रहे और कुपाया राजा उत्तर पश्चिम में सीमित रहे। कुपाया वंशी नरेशों ने विदेशी सिक्कों के अनुकरण पर अपनी मुद्रानीति को स्थिर किया परन्छ सोने की घातु का प्रयोग कर इस काम मे जान भर दी। सम्भवतः उस समय से सिक्के तैयार करने का सारा भार शासक पर ही था। कुपाया राजाओं ने स्वयं सिक्कों को तैयार करनाया और उपाधि सहित अपना नाम खुद्वाया। कनिष्क के समय में परिस्थित बदल गयी थी। पेशावर नामक स्थान अन्तर्राष्ट्रीय ज्यापारिक मार्ग में स्थित था। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राधाख मे राजा के सिवाय जनता के चलाए सिक्के

काननी सदा नहीं माने जा सकते थे। यही कारण है कि कुशाणों के समय से केवल राजकीय टकसाल में ही सिक्के ढाले जाने लगे। ग्रप्त सम्राटों के प्राहुर्भाव के समय से भारतीय राजनीति में अनेक परिवर्तन हुए । चरम सीमा पर पहँच स्थापित किया गया ग्रीर सांस्कृतिक उन्नति रायी । सिक्कों से विदेशीयन को मिटाकर भारतीय ढंग पर लाया गया। उस समय के ग्रसंख्य किको इस बात को प्रगट करते हैं कि सम्राट महानीति के परिचालक थे। राजकीय विभाग द्वारा सारा कार्य होता था जनता के सहयोग की आवश्यकता न थी। संस्थाओं को ऐसे अवसर न दिये गए-जिससे सिक्के तैयार करने की अनुमति राजा को देना पड़े। गुसकाल से यह कार्य राजा के हाथों आ गया। इसका मुख्य कारण यही था कि समद्रगृप्त ने अपने विग्विजय में सारे प्रजातंत्र तथा छोटे राज्यों को समाप्त कर दिया। उनके राज्य साम्राज्य में मिला लिए गए। ग्रस सम्राटों के सामने कोई सिर न उठा सका। स्वभावतः स्वतंत्रता की देवी राजा के सुपूर्व कर दी गयी। अधीन शासकों के सामने सिक्के तैयार करने का प्रश्न ही न था। सम्राट के सिक्कों को सभी ने कान्त्रनी सदा समभा और अपनाया। गुप्तवंश के अंत हो जाने पर भारतवर्ष के कई दुकड़े हो गए। स्थान-स्थान पर छोटे-छोटे शासक राज्य करने खते। मध्य युग के श्रारम्भ मे तमाम स्वतंत्र रियासतों ने सिक्के चलाए । उसका परिणाम जो कुछ भी हो परन्तु सभी को यह मानना पड़ेगा कि ईसबी सन् की तीसरी सदी से सिका तैयार करने का कार्य किसी संस्था (संघ ) के पास न रहा। राजकीय विभागों का एक श्रंग बन गया।

#### (३) भारतीय मुद्रा की पाचीनता

मुद्दाशास्त्र के वैताओं में बहुत समय तक इस वि ग्य पर मतभेद रहा है कि संसार के किस देश में सर्वप्रथम सिका चलाया गया। दूसरा प्रश्न यह है कि उस देश में वह सिका प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुआ अथवा किसी देश के अनुकरण पर तैयार किया गया था। भारतीय सिकों के विषय में गहरा मतभेद रहा है और पश्चिमी विद्वान इसको मानने के लिए तैयार न थे कि भारतीय मुद्दा स्वदेशीय रीति से स्वतः उत्पन्न हो गयी। वे सदा इनमें अनुकरण ही देखते रहे। परन्तु ऐतिहासिक अनुसंधानों से तथा खुदाई में प्राच्य वस्तुओं के आधार पर यह सिद्ध हो गया है कि संस्थर के सिकों में भारतीय मुद्दा स्वतंत्र रीति से तैयार किया गया था और अब उनके अनुकरण का संदेह जाता रहा। इसी बात को सप्रमाण लिखने का प्रयद्ध किया जायगा।

भारतीय मुद्रा की प्राचीनता सिद्ध करने के लिए दो तरह के प्रमाण उपस्थित किए जाते हैं। एक तो स्वयं सिक्के हैं जिनके देखने से प्राचीनता की बात प्रष्ट हो जाती है। दूसरा प्रमाण साहित्यिक है जो वेरों से लेकर संस्कृत साहित्य तक विस्तृत है। योरप के विद्वान भारतीय सिक्के को वैक्टिया के ब्रोक सिक्कों का श्रनकरण मानते थे। दसरे विद्वानों का मत था कि जब भारत ने बेबिलोनिया से ब्यापार भारम्भ किया उस समय से वहाँ के प्रचित्तत सिक्के की दक्तत पर भारत में सुद्रा तैयार किया गया। परन्त सिक्तों की परीचा और अध्ययन से यह बात सारहीन मालम पहती है। सर जान मार्शल ने १६१२ ई० में बीरमा५ड नामक स्थान की ख़दाई की। वहाँ से एक सिकों का ढेर मिला है जिसमे वैविस्या के राजा डियोहोरस का सिक्का था और अन्य सभी भारतीय सिक्के थे। उनमे डियो-डोरस का सिका देखने में नया प्रगट होता है और ग्रन्य सिक्के थिसे होने के कारण प्राचीन माल्म पडते हैं। ईसा पू॰ २१० वर्ग में डियोडोरस भारत मे राज्य करता था। इसक्तिए भारतीय सिक्के उससे प्रराने ग्रवश्य है। प्राचीन इतिहास के जानने वालों से यह बात छिपी नहीं है कि सिकन्दर ने जब भारत पर श्राक्र-मण किया तो उस मार्ग में तचशीला के राजा श्राम्भि ने यूनानी राजा का स्वागत किया और भेंट में चांदी के सिक्के ( Signauts Argentum ) दिए थे। लोगों की यह भी धारणा है कि सिकन्दर के भारत ग्राने के पश्चात यूनान से विनष्ट सम्बन्ध आरम्भ हुआ। यदि यह बात सस्य है तो सिकन्दर के बाद ही यनानी सिक्के भारत में त्राए होंगे। परन्तु ऊपर यह कहा गया है कि श्राम्भि ने चाँदी के सिक्के मेंट किए थे। इस अवस्था में यह बात स्वतः सिद्ध होती है कि सिक्त्वर से पूर्व भारत में सिक्कों का प्रचार था। त्रतएव भारतीयों का यूनानी सिकों की नकल पर सदा तैयार करने की बात अप्रमाणिक हो जाती है। यदि प्राचीन भारतीय सिकों को यूनानी सिकों से मुकाबिला किया जाय तो ऐसी बहुत सी समताएँ मिलती हैं जिससे जात होता है कि उन नरेशों ने भारतीय मुदा का श्रतकरण किया है। वैविद्या के यूनानी राजा दिमितस के सिक्कों पर भारतीयता की कालक दिखाई पड़ती है। उस वंश के सिकों का आकार गोल था जब तक वे ताहिया से निकले गए थे पर जिस काल से उन्होंने हिन्दुक्कश के दिल्या का देश ऋपने राज्य में मिला लिया उसी समय से भारतीय शैली की नकल शुरू हो गयी । दिमितस ने भारतीय ढंग के चौकोर सिक्के तैयार कराए थे। इसका कारण भी साफ था कि विजित देश में यूनानी सिक्हों का प्रचार करना था अतएव वहाँ पहले से प्रचलित (सिक्के के) ढंग को अपना लेना भी आवश्यक था। उसने ब्राह्मी त्रवर का प्रयोग ग्रुरू किया। यूनानी राजा पन्तलेव ने भारतीय लेख

के साथ चिह्नों को भी अपनाया। प्रचित्त चिह्न वृषम को अपने सिक्के पर स्थान दिया। अन्य चिह्नों को भी अंकित कराया। इस तरह विदेशी सिक्के परिस्थिति के कारण भारतीय ढंग को अपनाने लगे।

सारांश यह है कि युनानी लोगों के सम्पर्क ( सिकन्दर का आक्रमण-काल ) से ( यानी ईसा पूर्व ३२७ से ) भारत में सिक्के बनते थे। इसके श्रतिरिक्त भारतीय कला में दो ऐसे चित्र खुदे हैं जिनमें सिक्टों का दश्य दिखलाई पड़ता है। मध्य भारत में स्थित भरहत की वेष्टनी पर एक चित्र श्रंकित है जिसमें . गाड़ी से सिक्के उतार कर जमीन पर फैलाते हुए दिखलाए गये है । इसका भाव तत्सम्बन्धी कथानक से स्पष्ट हो जाता है। यह स्थान जहाँ चौकोर दुकड़े फैलाए जा रहे हैं. राजकमार जेत का उद्यान था। उस बाटिका को आवस्ती का सेट धनाथ पिएडक मोल लेकर बौद्ध संघ को देना चाहता था। अपने हृदय के भाव को सेठ ने राजकुमार से प्रगट किया। राजकुमार ने उस उद्यान का इतना मूल्य माँगा जितना कि इन्छित पृथ्वी सिक्कों से उक जी जाय। अनाथ ने सुँह मॉॅंगा दाम दिया और अपने सेवकों को आजा दी कि जेतवन को कार्यायण ( पुराने सिक्के ) से इक दो। इस चित्र में यही दिखलाया गया है कि सेठ के नौकर श्राज्ञा पाकर चौकोर दकडे ( सिक्के ) जमीन पर फैंला रहे हैं । इसका अर्थ यह निकलता है कि भारत में प्राचीनतम सिक्के चौकोर होते थे। इसी प्रकार का इसरा चित्र बोध गया मंदिर के स्तम्भों पर खुदा है। पृथ्वी पर चौकार सिक्के बिछे हैं। इन सब प्रमाणों पर सब विद्वान एक्सत होकर स्वीकार करते हैं कि भारबीय मुद्रा देशी है श्रीर स्वयं भारत में उत्पन्न हुई।

भारतीय इतिहास की जानकारी में साहित्य एक मुख्य साधन माना जाता है। प्रायः प्रत्येक वि य की जानकारी उनके अध्ययन से प्राप्त होती है। इसी साहित्य से भारतीय मुद्राशास्त्र की अनेक बातें मालूम पड़ती है। पिछ्ने पृष्ठों में यह बतलाया जा चुका है कि प्राचीन भारत में गाय को विनिमय का साधन मानते थे अतः व्यापार का काम चलता था। वैदिक काल में ऐसे उल्लेख मिलते हैं परन्तु साथ ही साथ एक सोने के पिरष्ठ का वर्णन आता है जो निष्क नाम से प्रसिद्ध हुआ। वेदों में कई स्थानों पर निष्क को सोने का हार बतलाया गया है। वेदों के प्रसिद्ध टीकाकार सायस (यद्यपि वह चौदहवी सदी में पैदा हुए थे परन्तु यहीं एक प्रामासिक टीकाकार माने जाते हैं) ने भी 'निष्क सुवर्सों न अलंकृता स्रीवा' निष्क को गले में पहनने वाला सोने के हार के रूप में लिखा है। उपनिवद तथा साहास प्रत्यों में भी निष्क को सोने का हार बतलाया गया है। परन्तु कुछ लोग यह मानने को तैयार नहीं हैं कि निष्क किसी प्रकार का आभूप्स था। उनका





विचार है कि निष्क एक प्रकार के सोने के सिक्के का नाम था जिसे मिलाकर श्रीरतों ने गते में पहनने योग्य श्राभुष्या तैयार करा लिया जाता था । निष्क से त्राधुनिक समय का हार (बनाया गया) न समक्रना चाहिए परन्तुर्मसक्कों को लगाकर (छेटकर) पहनने का जो आभूषण बनता है उसे प्राचीन निष्क का प्रतीक कहा जा सकता है। ग्रस्त । यह विवादपूर्ण विश्य है। अरग्वेद में उल्लिखित निष्क को हार मान भी लें परन्त बाह्मण अन्धों में वर्शित निष्क को उस रूप में नहीं ले सकते ब्राह्मण काल में निष्क को सोने का विष्ड (दस हिरख्य पिरडान) मानते थे ब्रीर सिक्कें की तरह काम में लाते थे। संहिता में शतमान तथा कृष्णाल हामक सिक्कें का नाम पाया जाता है। सम्भवतः ये पिड सर्वप्रथम एक तील के धात थे जो समयान्तर में उसी नाम के सिक्षे प्रकारे जाने लगे। क्रष्णाल एक तरह का तील (रत्ती) है। इसी तोल का सोना व्यवहार किया जाता रहा होगा। आगे चलकर सिक्कं का यही नाम रख दिया और तौल वही प्ररानी खबी। इस प्रकार सिक्को के नाम बढते गए । यही पर कहना उचित होगा कि मासक तथा कार्वायण सिक्कों के नाम से प्रसिद्ध हुए जो प्रारम्भ में तौल के लिए न्यवहत होता था। मासा से मासक तथा कर्ष तील से कर्रायण का नाम दिया गया। वैदिकसाहित्य में दान का प्रकरण श्राता है। उस समय दान में देने वाले धात-पिएडों को सिक्कों के नाम से प्रकार सकते हैं। शतपथ बाह्यए में राजस्य काएड में रथमोचनीय यज्ञ का वर्णन मिलता है। उसमें राजा के रथ के पहिये के नीचे दो गोलाकार शतमान बाँधे जाने का वर्णन पाया जाता है। राजा जनक के यज्ञ में कुर पंचाल के बाह्यणों को वहत सा धन दान से दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि हर एक ब्राह्मण को तीन-तीन शतमान दिए गए। खुददारख्यक उपनिषद 🛱 भी इसी यज्ञ का वर्णन मिखला है। इस वर्णन से प्रगट होता है कि शतमान चाँदी के सिक्ते थे ( प्रध्येक व्यक्ति ने दान मे तीन सुवर्ण सिक्का देना अव्यहारिक मालूम पहता है अतएव शतमान को चाँदी का सिक्का माना जाता है ) वेटों में श्रन्यत्र दान का वर्णन ( निष्क देने का ) आता है। कात्यायन श्रौतसूत्र से यज्ञ की दिख्या में शतमान देने का उल्लेख पाया जाता है। इसलिए यह तो मानना ही पहेगा कि वैदिक काल में यदि महर वाले सिकें न थे तौभी पिएड को सिक्के की तरह व्यवहार करते थे जो वास्तव में सिक्के से भिन्न नहीं समसे जा सकते। ईसा पूर्व एक हजार वर्ष में बाह्मण तथा सूत्र साहित्य के आरम्भ में सिक्डों को विशिष्ट रूप अवश्य मिल चुका था। शतमान सौ रत्ती सुवर्ण ५० रत्ती तक्षा कार्षा-यसा मा रसी के बराबर तैयार किए जाते थे। ब्राह्मण तथा बौद्ध साहित्य में चीर अधिक सिकों के नाम मिलते हैं। देश की आर्थिक उन्नति के साथ वितिमय के

लिए सिक्के भी नाना प्रकार के व इंग के बनने लगे। जातक अन्थों में (ईसा प्र ७००) निष्क, शतमान, कृष्णाल, सवर्ण, तथा कर्षायण के नाम मिलते हैं। यद्यपि निश्चित रूप से यह प्रमाण नहीं मिले हैं कि ये सिक्के थे या तौल का नाम था परन्त कथानकों से यही अभिप्राय निकलता है कि ये सिक्के के लिए प्रयक्त किए जाते थे। कहक जातक में वर्णन जाता है कि एक गृहस्थ ने सौ निष्क एक साध की निगरानी में रख दिया और सर्पराज चम्पेय सर्पों की करामात दिखा-कर रोज सौ कर्पायस पैदा करता था। कुर जातक मे एक सहस्र कर्पायस नए विद्यार्थी को देने का उल्लेख मिलता है। संख्याल जातक में एक धनवान व्यक्ति द्वारा बोधिसःव को दुख में पाकर दान देने की कथा आती है। इस प्रकार के श्रमेक इष्टांत मिलते हैं। जिनसे प्रगट होता है कि निष्क तथा कार्धायण क्रमशः सोने श्रीर तारबे के सिक्के थे। विनय पिटक में राजगृह में सिक्कों के प्रचलन का वर्णन मिलता है। ब्रद्धघोर ने सामंत पासादिका के रूपसत्त पर जो टिप्पणी लिखी थी उसमे नैगम सभा द्वारा सिक्के तैयार करने का संदर्भ आता है। उन्होंने रूप को चित्रविचित्र त्राकृति का बतलाया है। बहुत सम्भव है कि उस समय के पंचमार्क सिक्कों के बारे में उसका संकेत हो । उसमें एक कथानक भी है जिससे उत्पर की वातें स्पष्ट होती हैं। वह यों है कि उपाली नामक स्त्री श्रपने प्रत्न को शराक का पेशा सिखलाना नहीं चाहती थी । जिसका अर्थ यह है कि सराफों द्वारा सिक्के श्रवस्य तैयार किए जाते थे। वैदिक तथा बौद्ध प्रन्थों में ऐसे श्रनेक स्थल मिलते हैं जिन सब का वर्णन एक स्वतंत्र प्रस्तक का रूप धारण कर सकता है। यहाँ पर श्रास्थनत सूचम ढंग से कुछ उल्लेख किया गया है जिससे तत्कालीन दिक्कों के बारे में कुछ ज्ञान हो जाय।

धार्मिक अंथों के सिवाय वैयाकरण पाणिनि ने भी सिक्षों के विषय में खतेक स्थानों पर उल्लेख किया है। पाणिनि के समय के विश्व में मिद्दानों में मदमेद है परन्तु यह तो मानना ही पढ़ेगा कि ईसा प्० ४०० वर्ष में पाणिनि ने अंथ की रचना की। तत्कालीन बातें उसी अध्याध्यायी से मालूम पढ़ती हैं। उनके मुद्रा विश्व की चर्चा ध्याकरण के सम्बन्ध में आई है। एक सूत्र है 'तेनक्षीतम्' यानी खरीदा गया। अन्यत्र उन्होंने लिखा है 'विभाषा कार्यायण सहस्ताभ्या' ताम्बे का पुराना सिक्का कार्यायण कहा जाता है। उसी पर टीका करते हुए पतंजिल ने उदाहरण दिया है कि पश्यित रूपतर्क कार्यायण की परीचा करता है। इसके अतिरिक्त शतमान तथा निष्क के भी नाम सुत्रों में आते है। उनके कथनानुसार सिक्का तभी समका जायगा जब उस पर मोहर लगा दी जावे ( रूप्या दाहत प्रशंसीर्यण ) कारिकाकार ने भी

ठीक उसी बात को लिखा है कि श्राहत यानी सहर (ठरपा ) से ही रूप बनता था। स्यात वर्तमान शब्द रुपया उसी रूप से बना है।

उसी तरह ईसा पूर्व चौथी सदी में आचार्य चायक्य ने एक राजनैतिक भ्रंथ—अर्थशास्त्र—िक्सा जिसमें नौर्य कालीन सिक्कों तथा उनके तैयार करने की शैली का वर्यान किया है। चायक्य ने सुवर्य, धरया, शतमान, जाउ, मासक सथा काकिनी आदि विभिन्न सिक्कों का वर्यान किया है। उस समय तो वैज्ञानिक ढंग से सिक्के तैयार नियु जाते थे। उस दिमाग का अध्यच रहता था जो सारे कामों की निगरानी करता था। चायक्य ने प्या नामक एक नए सिक्कें का नाम लिखा में जो आचीन कार्यायण के सदश था। उसके सोलहलें माग को मासक कहते थे। मासक की एक चौथाई को काकिनी का नाम दिया गया था। इस अकार के सारे सिक्कें उनसाल में तैयार किय जाते थे। इस उंग के सिक्कें तचशीला आदि प्राचीन स्थानों की खुदाई में मिले हैं अतः साचान प्रमाण होने के कारण चायाक्य वर्णित सिक्कों में तनिक संदेह नहीं रह जाता।

श्रंत में यह कहना युक्तिसंगत है कि भारतवर्ष में सिक्के ईसा पू० ८०० वर्ष से तैयार होते रहे। संसार में सब से शाचीन सिक्कों के तैयार करने की चर्चा भारतीय सीहित्य ही में मिलती है। पुरातत्व की खोदाई में प्राप्त सिक्कें कथित बातों की पुष्टि करते हैं।

### (४) सिकों का नामकरण .

पहले इस विगय की चर्चा की जा चुकी है कि सिक्कों के स्थान पर विनिमय के लिए आहुन्य तथा धाहुपियड का न्यवहार किना जाता था। सिक्के क्रिमिक विकास के घंतिम रूप हैं। सर्वप्रथम तील के नाम से ही सिक्के का नाम पुकारा जाता था। वैदिक साहित्य में निष्क शब्द से सोने का सिका प्रसिद्ध था। ब्राह्मया प्रत्यों में शतमान शब्द का भी अयोग सिक्कों के लिए मिलता है। उस सिक्के की तील सी (शत) रत्ती के बरावर माना जाता था। समयान्तर में उसके चौथाई भाग को पाद के नाम से पुकारने लगे। प्राचीन समय में तों बे के सिक्के को कार्यायय कहते थे क्योंकि उसकी तील कर्ष (बील का नाम) के द्वारा निकाला जाता था। ईसा की पूर्व की शताबिद्यों में पायिनि तथा चायाक्य ने कई प्रकार के सिक्कों का उल्लेख किया है। अध्याध्यायों में शतमान तथा रूप आदि शब्द सिक्कों के लिए प्रयोग किये जाते रहे। कौटित्य अर्थशास्त्र में चायाक्य ने कई तरह के नामा का उल्लेख किया है। चाँदी के सिक्कों के लिए प्रयोग किये जाते रहे। कौटित्य अर्थशास्त्र में चायाक्य ने कई तरह के नामा का उल्लेख किया है। चाँदी के सिक्कों के लिए प्रयोग किये जाते रहे। कौटित्य ने सासक नाम के

सिक्के का उल्लेख किया है जो उस समय प्रचलित किए गए थे। मासक राब्द से तौल का भी अनुमान किया जाता है कि यह मुद्रा एक मासा तौल में था। अर्ड्ड मासक भी तैयार किया जाता था। आठवाँ भाग वाले सिक्के को 'काकिनी' कहते थे। यहापि इस तौल के सिक्के कम संख्या में प्रचलित थे परन्तु उनके वरावर 'काकिनी' तथा अर्ड्ड काकिनी का प्रचार अवश्य था। कौड़ी के चलन के कारण ऐसे छोटे तौल के सिक्के कम संख्या में तैयार किए जाते थे।

जैसा कहा जाता है कि ताम्बे के सिक्के कार्वायण कहे जाते थे वही पाली भाग में जातक तथा पिटक प्रंथों में कहापन के नाम से विख्यात हुए । ईसा की पहली शताब्दी तक कहापन के नाम साहित्य में मिलते हैं। भारत में यूनानी शासकों के सिक्के 'अर्द्ध द्वम' कहे जाते थे। इसी तौल का अनुकरण शक राजा कर्ते रहे परन्तु नाम प्राचीन भारतीय ढंग का था। नासिक के लेख (पहली सदी) में न ह पान के जमाता उपवद्त्त ने कार्वायण तथा सुवर्ण का उल्लेख किया है जिससे प्रगट होता है कि चाँदी तथा सोने के सिक्कों को क्रमशः कार्वायण तथा सुवर्ण का नाम दिया गंगा था।

इससे यह अम पैदा होता है कि कार्वापण से चाँदी के सिक्कों का बोध कैसे होने लगा जब कि चाँदी की मुद्रा पुरुण या धरण तथा ताम्बे का कार्वायण के नाम से साहित्य में उल्लिखित थे। परन्तु स्मृति अन्थों तथा सिक्कों के प्रचलन की परीचा से यह प्रगट होता है कि प्राचीन समय मे एक धातु के सिक्के स्वतंत्र रूप से अमुक स्थान से प्रचलित थे। आजकल की तरह ताम्बे का सिक्का चाँदी का सहायक न था। चाँदी तथा ताम्बे की पृथक तौलमाप (Standard wight) रही। किसी स्थान में चाँदी तथा किसी में ताम्बे के सिक्कों का व्यवहार किया जाता था। इसिलए कार्वायण के नाम से विभिन्न स्थान में चाँदी या ताम्बे के सिक्के पुकारे जाते थे।

कुशाय नरेशों के समय में सब सिक्के विदेशी अनुकरण पर तैया किए गए थे परन्तु उनके नामकरण का कुछ पता नहीं चलता। गुप्त साम्राज्य के अभ्युद्ध से सिक्कों में भारतीयपन का प्रवेश हुआ। रोम राज्य के सोने के सिक्के दिनेरियस (Denarius) कहे जाते थे उन्हीं के नाम पर गुप्त सम्राटों ने दीनार रक्खा। गुप्त लेखों तथा साहित्य से इस बात की पुष्टि होती है। सांची के एक लेख मे दीनार दान में देने का वर्णन मिलता है। पंचविशति दीनारान् तथा द्ताः दीनारान् दीनाराः हादश यादि लेखों में प्रयुक्त मिलते हैं। गुप्त राजा वुधगुप्त ( छठी सदी ) के दामोदरपुर ताम्रगत्र में दीनार सिक्के के लिए प्रयोग किया गया है। गुप्तकाल मे दीनार के अतिरिक्त सुपर्ण शब्द का भी प्रयोग

मिक्के के लिए आया है। परन्त दीनार का प्रयोग बहुत समय तक प्रचलित रहा। दसवी सदी के मसलमान यात्रियों सलेमान तथा अलमसूदी ने। दीनार शब्द का प्रयोग सिक्कों के लिए किया है। मध्य युग में छठी सदी के बाद सोने के सिक्कों का प्रचार बन्द प्राय: हो गया । गांगेयदेव तथा चन्द्रेल राजाओं ने क्रब्र सोने के सिक तैयार किये थे. जिनका तौल युनानी द्रम ( ६२ अ न ) के बराबर था। इसीलिए वे सवर्ण द्रम के नाम से विख्यात थे। पिछले ग्रस नरेशों के बाद सुवर्ण तौल को छोड कर मध्य युग में यूनानी विदेशी तौल को शासकों ने अपनाया। हुया सरदारों ने उसी द्रम तौल को अपनाया और नौल के सिवाय सिक्तें का विदेशी नाम भी द्रम रक्खा गया। मध्यकालीन प्रशस्तियों में द्रम का उल्लेख पाया जाता है। कभी-कभी तो शासक के नाम के साथ द्रम शब्द खुड़ा मिलता है। सिहर्भोज ( ६वी सदी ) के लेखों में आदिवाराह-द्रम के दान का वर्णन श्राता है। श्रादिबराह भोज के सिक्कें का नाम था। प्रतिहारवंश के सियादोनी लेख मे 'श्रीमदादिबाराह -वाराह द्रम' श्री विभ्रहपालीयद्रम का उल्लेख मिलता है जो इस के साथ राजा के संयुक्त नाम की प्रविट करता है। मध्ययूरा के लेखों के श्राधार पर मध्यकालीन सिकों के इस संज्ञा से प्रचलित होते की प्राप्ट मिलती है। समयान्तर में इम से दाम बन गया जिसका ऋषे सिक्के से है। सभी के तौल में समता नहीं पायी जाती है।

#### (५) मुद्रा बनाने की रीति

प्राचीन भारतीय सिकों के सम्बन्ध में अनेक बातें जानने के पश्चात् यह आवश्यक है कि उनके बनाने की रीति पर विचार किया जाय। अभी तक जो कुछ अनुसंधान हो पाया है उसी के आधार पर ज्ञातच्य बातों का विवेचन किया जायेगा। इस बात के दुहराने की आवश्यकता नहीं मालूम पढ़ती कि भारतीय सिके सबसे प्राचीन समय 'ईसा पूर्व कई सिद्यों में' से तैयार किय जाते रहे! भारत में जितने प्रकार की मुद्राएं मिली हैं उनमें कार्याया (पंचमार्क) ही प्राचीनतम है। व्यों व्यों कला की वृद्धि होती गयी, सिक्के बनाने की रीति में उन्नति होती गयी है। शासक के हाथ में इस कार्य के आने पर अधिकारी नियुक्त किय गए। उन्होंने सिक्के तैयार करने के लिए नए प्रकार की रीति का समावेश किया। इस तरह वर्तमान समय तक तीन प्रकार (रीति से सिक्के तैयार करने का मार्ग ज्ञात हो जुका है। पहला तरीका कार्याय बनाने का था। इससे ताक्वे या चांदी की पतली चाहर (पत्तर) तैयार की

विभिन्न रीतियाँ जाती थी और चौकोर दुकड़ा काट लिया जाता था। इसे फिर तौल कर नियमित वजन (Standard Weight)

के बरावर किया जाता था। तौल को ठीक करने के लिए उस टुकड़े के किसी भाग से श्रिषिक मात्रा को पृथक कर दिया जाता था। इस ढंग से सिका उचित तील का बन जाता था। चौकोर द्वकड़े से कुछ काटने के कारण त्र्याकार में विभिन्नता त्रा जाती थी। उस सिक्के में कई कोया बन जाता था यही कारण है कि प्राचीन कार्पापण कई ग्राकार के मिलते हैं। इसके परचार चिन्ह (symbol) श्रंकित करने का कार्य सबसे प्रधान समका जाता था। पंचमार्क सिक्कों के विभिन्न चिन्हों का वर्णन धगले परिच्छेद में किया जायगा। परन्तु यह कहना पर्याप्त न होगा कि उन चौकोर धात पिएड ( द्रकड़े ) पर चिन्ह श्रंकित करने की रीति भलीमांति ज्ञात नहीं है। विद्वानों का इस विश्य में मतमेद है। कुछ लोगों का मत है ये चिन्ह विभिन्न संस्थाओं द्वारा श्रंकित किये जाते थे। जब जब कार्वापण या पुराण के शब्द धात की परीचा की जाती थी उस-"समय एक निशान लगा दिया जाता था। एलन का मत है कि पंचमार्क सिक्कों पर सारे चिन्ह एक साथ श्रंकित किए जाते थे। उस विवाद में न जाकर इतना कहना श्रावश्यक है कि वे चिन्ह छेनी (punch) से भ्रंकित किए जाने रहे। उन चिन्हों की श्रिधिकता. स्थान की कमी अथवा संगठित शिष्ठ ढंग से काम न करने के कारण चिन्ह एक दूसरे को दक लेते थे। यह बहुत ही साधारण रीति थी जिसमें अधिक कुशालता की त्रावश्यकता न थी। कहा जाता है कि प्राचीन समय में सुनार सिक्के तैयार करते थे। कार्यापण का 'पंचमार्क' नाम इसी कारणासे प्रसिद्ध हन्ना। इसे सब से सरल रीति कह सकते हैं। सुगमता के कारण कार्यापण किसी स्थान पर तैयार किए जाने लगे। ईरानी सिक्कों ऋथवा स्नीक सिक्कों को देख कर पंचमार्क सिक्ते गोल भ्याकार के बनने लगे। अभी तक यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि गोल सिके किस रीति से तैयार किए जाते थे। परन्तु प्राचीन रीति में कुछ सुधार श्रवश्य किया गया वरन् नए रूप में उनको बदलना सम्भव न था।

ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से नयी रीति (साँचे में ढालकर) से सिक्के बनाने का पता चलता है। यह निश्चित है कि साँचे में ढालने का तरीका भारत में बहुत पहले ज्ञात था। ढा॰ वीरबल सहानी ने बढ़े पश्चिम के साँचे में ढालना साथ सुन्दर शब्दों में सिक्के ढालने की रीति का वर्णन किया है। जितने साँचे ग्रभी तक मिले हैं उनमें सबसे पुराना रोहतक (पंजाब) वाला साँचा ईसापूर्व पहली सदी का है। इससे भी दो सौ वर्ष पुराना काँसे का एक टप्पा (die) एरण (मध्यप्रांत) में मिला है। यह कहना कठिन है कि साँचा (Mould) या टप्पा में से कीन तरीका पहले का है। परन्तु टप्पा (disc) इालने (Casting) के

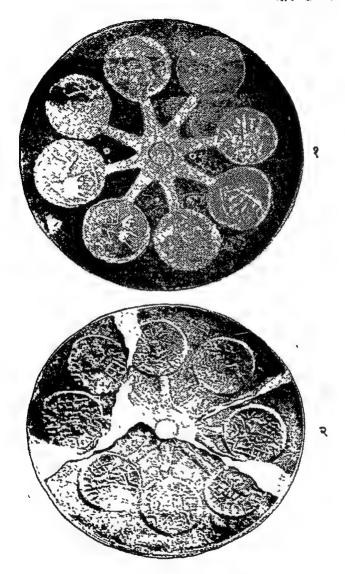

पश्चात् ही आरम्भ हुआ होगा। इस कारण एरण के ठण्ये से भी पूर्व (ईसा पूर्व तीसरी सदी) साँचे में डालने की रीति को भारतीय अवश्य जानते होंगे। आज तक जितने साँचे मिले है वे सब मिट्टी को पका कर तैयार किये गए थे। साँचे तैयार करके भट्टी में रख दिए जाते थे। जब वह अच्छी तरह आग में पक कर लाल हो जाता तो नालियों से धातु को उसमें डाला साँचे की वनाचट जाता। वह धातु गल कर असली स्थान पर पहुँच जाती और विशिष्ठ आकार में फैल ,जाती। भट्टी के टंदे होने पर साँचे को तोड़ दिया जाता था और सिका उस स्थान से,हटा जिया जाता। उसी छोटे स्थान में चिह्न तथा लेल धातु पर साँचे ,पर से अंकित हो जाते थे। यही संचेंप में सिक्के डालते का तरीका था।

साँचे बनाने से पूर्व मिट्टी में अकसर धान का छिलका मिलाया जाता था। उसे गोलाकार धातु की चहर पर फैलाया जाता। चहर के बीच में प्रक कील लगी रहती थी ताकि मिट्टी के फैलाने पर भी केन्द्र में छेद बना रहे। उस मिट्टी के नेत पर कोई के नचत्र की तरह यंत्र से दबाव दिया जाता था जिससे उस गोक मिट्टी के तह पर कई पतली नालियाँ बन जाती थी। प्रत्येक नाली-के अंत में गोल सिक्के के चिद्ध तथा लेख सिहत साँचा बना रहता था। इस-गोल सतह को मण्डल कहते थे। वास्तव में यही साँचा का एक भाग है जिसके मध्य में छित्र मौजूद था। गली धातु इस केन्द्र से पतली निलयों द्वारा सिक्कों के असली स्थान पर पहुँचती थी। मिट्टी में जो चिद्ध और लेख बने रहते थे वे सिक्के पर अंकित हो जाते थे। धूप में इस तरह वहर को स्त्वने दिया जाता। उसके बाद ही दूसरा मण्डल उस पर फैलाया जाता था।

निचले मण्डल पर जो कुछ श्रंकित होता था वह अस्र (obverse) या पृष्ठ भाग (Reverse side) का चित्र होता था। दूसरा मण्डल भी मिट्टी का तैयार किया जाता जिसके दोनों तरफ एक सी बनावट रहती थी। एक मण्डल के उपर दूसरा मण्डल इस प्रकार रक्खा जाता था कि केन्द्र से केन्द्र, निलयों से निलयों तथा सिकड़े के स्थान से सिक्के का स्थान ठीक-ठीक बैठ जाय और पूरे साँचे का मुंह से मुंह मिला रहे। इस बनावट से गली धान्त के बाहर निकल जाने की सम्भावना न रहती थी। सिक्के ढालने वाले की इच्छा पर यह निभैर रहता कि मिट्टी के कितने तहमण्डल के रूप मे एक साथ मिलायं जाँय। यदि दो से अधिक रबले जाते तो दूसरे और तीसरे के बीच में सफेद चूर्ण फैला देते ताकि मिट्टी चिपक न जाँय। पूरे साँचे में एक साथ कई सिक्के तैयार किए जाते। उस मिट्टी के मण्डल की आधी गहराई तक चिह्न तथा लेख

घुसे रहते थे। दालते समय वे घातु पर उमद आते थे, जैसे आजकत हैंटे ढालने में बेख तथा तसवीरे मिट्टीपर उत्तर आती है।

उसका ठीक उत्तरा सिक्कों के साँचे में होता था। मिट्टी का बना साँचा भट्टी में रक्ता जाता था। मण्डल के केन्द्र में जो छेद बना रहता था 'उसमें घातु छोडी जाती थी। बहु गल कर विभिन्न सतह में फैल जाती थी।

ढाल ने का तरीका एक सतह में किरण की तरह जितनी फैली निलयाँ रहती उनसे होकर सिक्के के असली घर (Com socket)

में धातु पहुंच जाती थी। उस स्थान पर जो नमूना (चिह्न तथा लेख) मिटी की गउराई में प्रस्तुत रहता वड़ी उस धात के दुकड़े पर उत्तर आता या स्वतः र्चांकेत हो जाता था। ठंडा होने पर मिट्टी के परे चाकार को तोड दिया जाता था । जो चित्रित गोलाकार धातु-पिएड निक्लता उसे खिक्का कहते थे । इस रीति से एक साथ कई सिक्के बनते रहे । वर्तमान काल से कई स्थानों की ख़दाई से मिट्टी की सुद्राएं ( seals ) निकली है जिनकी पूरी परीचा कर यह निश्चय किया गया है कि वे एक सिका ढालने के यंत्र (साँचा ) है। राजधाट (काशी) की खदाई में ऐसे साँचे का एक दुकड़ा मिला है। उन पर आकृतियाँ तथा लेख मीजूद हैं जो अकसर सिक्कों पर पाए जाते है। ऐसे दो भाग को मिलाकर घात पिएड पर अझ तथा पृष्ठ चित्र अंकित किया जाता था इस हंग में भी घात को गलाकर साँचे मे सिक्के के वास्तविक स्थान (धर) पर पहुंचाया जाता था । सींचे के ठंढे होने पर विना तोड़े सिक्का निकाल लिया जाता था। सांची, काशी तथा नालंदा में ऐसे साँचे का प्रयोग होता था। विद्वानीं की धारणा है एक साथ कई सिक्हों के ढालने वाले पेचीदा ढंग को क्रमशः छोड़ दिया गया और एक बार एक सिक्का ढालने की रीति को प्रोत्साहन दिया गया। इस मिट्टी के साँचे में घात इस प्रकार छोड़ो जाती कि सिका तैयार होने पर उसे ज्यों का त्याँ रहने दिया जाता ताकि दुवारा उसी सांचे का प्रयोग किया जा सके। श्रत-एव सांचे को नष्ट करने के कारण एकही सिका ढालना सुगम समस्ता गया । बाउन का कहना है कि ताम्बे के सिक्के ढालने का रिवाज़ भारत में ईसा पूर्व ४०० वर्ष से चला त्रा रहा था। कुछ लोगों का अनुमान है कि सांचे लोहे, पत्थर या मिट्टी के बनते थे। अभी तक खुदाई में मिट्टी के साँचे मिले है। ईसा पर्व तीसरी सदी में कौशाम्त्री, अयोध्या तथा मधुरा आदि स्थानों पर सिक्के ढाले जाते रहे । इन जनपदों के साँचे में ढले सिक्के मिलते हैं । उनका आकार गोल है। ढालने के समय से चौकोर सिक्कों के स्प्थान पर गोल त्राकार में सिक्के बनाना सुगम तथा सरल माना गया, इसलिए उसके रूप में सुन्दर परिवर्तन

## फलक सं० ३

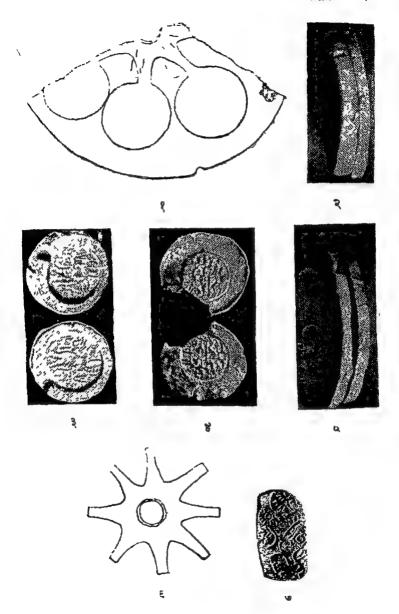

१1

हो गया। साँचे के तरीके को बहुत से व्यक्ति जाल रचकर काम में लाया करते थे जिसका प्रभाव तदशिला तथा मथुरा के साँचे मे पाया जाता है।

तीसरी रीति टप्पे से सिक्के तैयार करने की थी जो आज तक काम में लाया जाती है। इस रीति से गरम धातु के टुकड़े पर टप्पे के दबाव से चिन्ह तथा लेख गहराई में श्रंकित हो जाते थे। एक ओर टप्पे के निशान से सिक्के तैयार करने की प्रथा डालने के बाद काम में लायी गयी। ईसापूर्व चार

टप्पा मार ने का सो वर्ष के पुराने सिक्के मिले हैं जिनपर एक और चिन्ह बना ढंग है। बोधिवृत, स्वस्तिक या शेर की आकृति तत्त्रशिला के सिक्कों में मिलती है जो ठप्पे से तैयार किए जाते रहे। ईरानी

.सिकों को देखकर दोनों तरफ ठप्या मारने का दोहरा तरीका प्रयोग किया गया। भारत से उसे अपनाकर विदेशीयन को घुसने न दिया गया। पहले नीचे के ठच्ये पर अपरी ( obverse ) सिक्के की पूरी आकृति खोदी जाती । उसके बाद गरम धात को रखकर ऊपर से ठ०पे से दवाव डाला जाता जिसमें निचले भाग का नमूना बना रहता था। इस प्रकार के दोहरे ठ०वे में सिक्कों का सुन्दर गोल रूप 'बन जाता । गान्धार मे अवसे पहले दोहरे ठप्वें से सिक्के तैयार होने लगे । इन सिक्कों पर हाथी. शेर, निन्द अथवा अन्य धार्सिक चिन्ह भारतीयता के द्योतक हैं जिनको युनानी राजाओं ने अनुकरण किया था। भारतीय गणराज्यों ने इस रीति ( दोहरे उच्चे ) को अपनाया । क्रणीन्द, श्रीडम्बर, नाग तथा यौधेय गर्णों के गोलाकार सिक्के पाए जाते हैं। सम्भवतः दोहरे ठब्पे के साथ सिक्कों के गोल आकार भी आरम्भ हुआ। जनपद राज्यों में। (पाँचाल, श्रयोध्या, मधुरा तथा कौशाम्बी ) भी साँचे के बाद दोहरे ठप्पे क प्रयोग होने लगा। एरण् ( मध्यप्रांत ) मे दोहरे ठब्पे से तैयार कार्गपण प्राप्त हुन्ना है जिससे प्रकट होता है कि कार्यापण के निर्माण-मे विचित्र उन्नति हुई। ईसाप्त्र ्दूसरी हाताब्दी से ही पंचमार्क सिक्के तैयार करने की प्रशानी रीति को ठप्पा ने श्रंत कर दिया और इस नए ढंग को प्रधान स्थान मिल गया। इस बात की पुष्टि महावमा के एक कथानफ से होती है । उपालि नामक बालक के माता-पिता प्रत्न की जीविका के लिए चिन्तित थे। उसे सिक्के तैयार करने का काम मिला। परन्त माता ने उस कार्य को इस कारण ग्रंस्वीकार कर दिया कि ठप्पे के कार्य से उपालि की आँख खराब हो जायेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि रुपे में ख़दाई की आवश्यकता पडती थी। वही नमूना गरम धातु पिंड पर ठब्पे से उभड़ ग्राता था।

श्रंत में यह कहना उचित है कि धातु के दुकड़े काटने के परचात् साँचे मे ढालने

की रीति काम में लायी गयी। उस पर उन्नित कर दोहरे ठ०पे का सुन्दर ढंग अपनाया गया जिसे कालान्तर में सभी ने प्रयोग किया। वर्तमान परिस्थिति में ठीक तरह से नहीं कहा जा सकता कि श्रेणी, गण अथवा शासक किस विशिष्ट स्थान पर सिक्के तैयार करना पसंद करते थे। आधुनिक खुदाई में कई स्थानों पर साँचे मिले है जिससे अनुमान किया जाता है कि उस स्थान पर सिक्के ढलते थे। पंजाब के रोहतक स्थान में

मुद्रा तिर्साण के डा० बीरबल सहानी ने अनेक सॉचों को द्वड निकाला है जो केन्द्र यौधेयगण से सम्बन्धित है। यहां के सॉचे में कई सिक्के साथ तैयार किये जाते थे। इसी तरह लुधियाना के समीप

सुनेत स्थान पर तीसरी-चौथी सदी में शासन करने वाले यौधेय लोग सिनकें, हालते रहे। साँची, काशी तथा नालंदा में भी सिनके ढालने के साँचे मिले हैं। अनुमान किया जाता है कि साँची में चत्रप तथा काशी और नालंदामें गुप्त राजाओं के सिनके ढाले जाते थे। मधुरा तथा तकशिला के साँचे जाली माने जाते हैं। परन्तु इससे यह प्रकट होता है कि उन स्थानों ,पर सिनके ढालने का काम अवस्य होता था। परण में प्राप्त सिनके के आधार पर यह कहा जाता है कि वहाँ दोहरे कांसे के ठ०पे से गुद्रा तैयार की जाती थी। हैदराबाद (दिच्या) के कोहन्द्रपुर नामक स्थान में गुद्रा निर्माण का केन्द्र था जहाँ पंचमाक चत्रप तथा आंध्र (सातवाहन) सिनके समय-समय पर तैयार होते रहे। इस तरह भारत में कई स्थान थे जहाँ सिनके बनाए जाते थे। सम्भवतः राजधानी में टक्साल घर अवस्य थे। साँची, काशी, कीशाम्बी, नालंदा आदि स्थान व्यापार के मार्ग में प्रवान नगर था। व्यापार तथा सिनके निर्माण की पारस्परिक उपयोगिता को कोई घटा नहीं सकता। इस कारण थासकों ने उन स्थानों को गुद्रा तैयार करने का केन्द्र बनाया।

# (६) सिकों पर लेख ( भाषा तथा अक्षर )

यह सभी को ज्ञात है कि भारत के सबसे प्राचीन सिक्के निशान लगाने के कारण ही पंचमार्क के नाम से पुकारे जाते थे। उन पर नाना प्रकार के चिन्हों का वर्णन पीछे किया जा जुका है। ईसापूर्व दूसरी शताब्दी में विदेशियों के श्रमुकरण पर लेख सिक्कों पर श्रांकित किये जाने लगे। भारत में यूनानी सिक्कों पर यूनान की श्रज्ञरों में ही उपाधि सिहत राजा का नाम श्रांकित करने की प्रथा चली श्रा रही थी। डिमितस के भारत पर श्राक्रमण करने से स्थानीय जनता से सम्बन्ध बढ़ने लगा। विजित प्रदेशों में भारतीय यूनानी राजा सिक्के तैयार करने

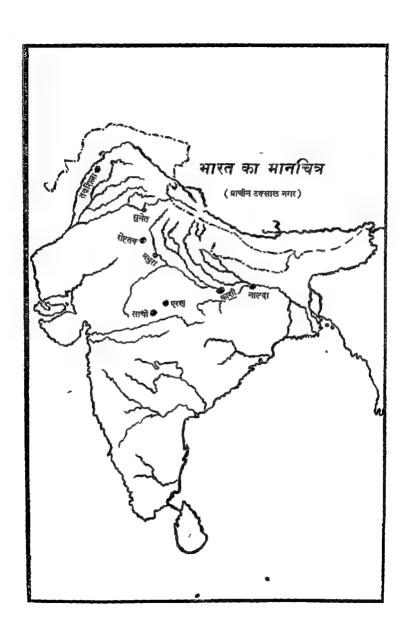

लगे। श्रतपुत उनके लिए यह श्रावश्यक हो गया कि वहाँ की भाषा तथा वर्ण-माला का प्रयोग सिक्टों पर किया जाय । वर्तमान काल में नोट के ऊपर भारत की प्रधान भागा में श्रंक लिखे रहते हैं ताकि विभिन्न प्रांत के लोग उसे पटकर समक्त सकें। यही बात युनानी राजा के लिए भी ठीक थी। जनता की भाषा में राजा का नाम सिक्कों पर लिखना आवश्यक हो गया। अतएव उत्तर पश्चिम के सीमा पर रह कर प्राकृतभाषा तथा खरोष्ठी लिपि मे यूनानी नरेशों ने (उपाधिसहित) नाम लिखना प्रारम्भ कर दिया। इनसे पूर्व में। र्थंसम्राट म्रशोक को भी तचशिला प्रांत में खरोष्ट्री में लेख ख़दवाना पड़ा था। मनसेरा तथा शहवाजगढ़ी के लेख खरोष्टी लिपि में लिखे मिलते है। ईसा पूर्व १४० में अपलदतस नामक ग्रीक राजा ने सर्व से प्रथम युनानी सिक्कों पर खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया। भारतीय चिन्ह निन्द को भी सिक्कों पर स्थान दिया। पंतलेव तथा अगयुनलेव ने खरोच्छी के स्थान पर ब्राह्मीलिपि को अपनाया। चुंकि उत्तर पश्चिम में ब्राह्मी लिपि प्रचित्त न थी अतएव यह तरीका अधिक समय तक चल न सका। इन दोनों के अतिरिक्त भारत में सब यूनानी शासकों ने खरोष्ठी अक्रों का प्रयोग किया। सिक्के के ऊपरी भाग में जीक भाग और यूनानी अत्तरों में उपाधिसहित राजा का नाम और दूसरी भ्रोर खरोष्ठीलिपि मे राजा का नाम अंकित किया जाता थां। इस लिपि का श्रीक राजाओं में इतना प्रचार हो गया कि पूर्वीपंजाब मे शासन करते हुए दियानिसस, स्वत तथा अंतविकदस नामक यूनानी राजाओं ने . खरोष्ठी का ही प्रयोग किया। यद्यपि ब्राह्मी जिपि का भी प्रचार उस भारा में था ।

ईसा पूर्व दूसरी शती मे पूर्वी पंजाब तथा उत्तर पश्चिम राजपूताना में संघ शासन का प्रसार था। उनमें अर्जुनायन, यौधेय कुखिन्द, औदुन्दर तथा मालव संघ के सिक्के मिले हैं। ये प्रधान संघ थे। इन्होंने जनता मे प्रचलित बाह्मीलिपि का ही प्रयोग किया। उनके सिक्कों पर लेख इसी लिपि में मिलता है।

श्री हम्बर तथा कुणीन्द के सिक्षों पर एक श्रीर वासी तथा दूसरी श्रीर खरोप्टी का उपयोग किया जाता था। इसका भाव यह था कि ये सिक्के सीमान्त प्रदेशों में प्रचलित किए गए थे जहाँ की जनता बाह्यी तथा खरोप्टी दोनों लिपियों से परिचित थी। दूसरी शताब्दी से गण्-शासकों ने खरोप्टी लिपि का प्रयोग बंद कर दिया श्रीर केवल बाह्यी को स्थान दिया गया। गण्राज्यों के सिक्कों पर बाह्यीलिपि के साथ संरक्ष्त भावा का भी प्रयोग श्रारम्भ हो गया श्रीर प्राकृत भावा सदा के लिए हटा दी गयी। 'मालवण जय' के स्थान पर 'मालवानां जयः' श्रथवा 'योधेय गण्स्य जयः' लिखा जाने लगा। गण् सिक्कों की एक विशेषता यह है कि उनके लेखों में (१) गणों का नाम जैसे श्रर्जुनायनानां, मालवानां, योधेन

यानां या श्रोदुस्वरिसः (२) राजा का नाम—शिवद्रा, श्रानिमित्र, देवनाग, ब्रह्मण्देवस्य, (३) जाति तथा राजा का सम्मिनित नाम—राजोधर-घोपसं श्रोदुम्बरिस (४) श्राराध्यदेवता 'का'नाम—भगवतो महादेवस्य श्रथवा (४) गण के श्राद्र्श वाक्य—श्रीधेय गणस्य जयः, मानवानां जयः का उल्लेख पाया जाता है। तत्कालीन जनपदों के नगरों में एक प्रकार का सिक्का तैयार किया जाता था। श्रयोध्या, पांचाल, कौशाम्बी तथा श्रवन्ति से जो सिक्के धचलित किए गए उनपर ब्राह्मी श्रवरों में ही लेख तिखे जाते थे। लिपि के श्राधार पर ही विचार करके उन सिक्कों की तिथि ईसापूर्व पहली श्रथवा दूसरी श्रती मानी गयी है।

ईसापूर्व की पहली शताब्दी में तकशिला तथा गांधार प्रांत में शक तथा पहुन नरेश शासन करते थे। उन स्थानों में प्रचलित खरोष्ठी लिपि में इन राजाश्रों ने सिक्के पर उपाधि सहित नाम श्रंकित कराए। जब शक चन्नप सौराष्ट्र तथा मालवा में राज्य करने लगे तो सिक्कों पर खरोष्ठी लिपि के स्थान पर ब्राह्मी श्रचरों को रक्खा। इसी लिपि में सिक्के के चारों तरफ गोल दायरे में नाम लिखा जाता था। सम्भवतः उस समय संस्कृत भाषा का प्रचार था। महाचन्नप रूब्दामन का एक ब्राह्मी में लेख मिलता है जो संस्कृत भाषा का प्रथम लेख माना जाता है। यह गिरनार पर्वत पर खुटा था। इससे सौराष्ट्र तथा गुजरात में संस्कृत भाषा के प्रचार का श्रामास मिलता है। स्थात् परिचमी भारत के शक चन्नप प्राकृत का प्रयोग करते रहे। ब्राह्मी श्रचरों का प्रयोग सर्वत्र पाया जाता है।

ईसवी सन् की पहली शती में कुपाय नरेश कुजुल तथा वीमकदिकस ने सीमाप्रांत में प्रचलित खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया था। परन्तु आरचर्य तो यह है कि प्रतापी कुशाय राजा किनेष्क ने यूनानी लिपि को पुनः अपनाया। यद्यपि उसका राज्य काशी तक विस्तृत था तौभी उसने सिक्के पर प्रीक अचरों में ही राजा का नाम तथा देवता का नाम अंकित कराया। उसके उराराधिकारी समस्त कु गाय राजा तथा पिछले कु गय करेशों ने भी यूनानी अचरों तथा प्रीक भाषा को ही प्रधान स्थान दिया। हिन्दू देवता का नाम यूनानी अचरों में लिखा मिलता है। महेश को अोइशो ं मि. गृ. ि. लिखा गया है।

यूनानी भाषा में उपाधि-वैसिलियस वैसिलियन मेगलो लिखा जात। था, तो प्राकृत श्रौर खरोष्ठी लिपि मे 'महरजस रजरजस महतस' मिलता है। इसे संस्कृत में 'महाराजस्य राजराजस्य महतः' लिखा जा सकता है।

गुप्त सम्राटों के प्रादुर्भाव से भारत के सब ग्रोर परिवर्तन होने लगा। जीवन के हर पक मार्ग में उन्नति दिखलाई पड़ने लगी है। उन राजाग्रों के समय में सिक्की पर संस्कृत भाषा का प्रयोग होने जगा। लेख साधारण तरीके पर नहीं लिखे जाते थे परन्तु उपगीति छुन्द में सब लेख छुन्दोबद्ध किए जाते रहे। इसका विस्तृत उदाहरण गुप्तकालीन सिकों के वर्णन के साथ दिया जायगा। प्रसंगवश कुछ लेखें (legend) के उदाहरण नीचे दिए जाते हैं।

> समरशत वितत विजयी जित रिपु रजितो दिवं जयति श्रथवा

राजाधिराज पृथिवी विजित्य दिवं जयस्या इत वाजिमेधः।

गुप्त सिकों पर ब्राह्मी अक्रर (जिसका नाम गुप्तिकिपि था ) में सब लेख इंकित किए जाते थे। संस्कृत छन्दों में लेखों से यह अर्थ निकाला जाता है कि उस समय संस्कृत ही राष्ट्रभाषा थी अन्यथा साधारण जनता में प्रयुक्त सिकों पर छन्दों बद संस्कृत भाषा में लेख क्यों खुदे जाते। संसार में यह पहला नमूना है जहाँ सिकों पर इस प्रकार के लेख पाए जाते हैं।

गुप्त शासन के पश्चात् यह आदर्श जाता रहा और छोटे छोटे राज्यों में शाह्मी अवरों में सिकों पर लेख खुदे जाने लगे।

ईसा की पाँचवी सदी में हुण राजाओं ने भी इसी लिपि को काम में लिया।
मध्यकालीन सिक्कों पर सर्वंत्र बाह्यी अलर (कुछ परिवर्तन के साथ) का ही
प्रयोग मिलता है। राजपूताने के राजाओं, खुदेलखंगढ के चंदेख तथा मध्यप्रांत
के कलचूरी नरेशों ने नागरी के अलरों को सिक्कों पर स्थान दिया। गोविन्दचन्द देव का सिक्का अधिक संख्या में पाया जाता है। उसी का अनुकरण अनेक
शासकों ने किया। उसकी लिपि देवनागरी से कुछ मिलती जुलती है और भाषा
प्रारम्भिक हिन्दी मानी जा सकती है। क्योंकि ईसा की दसवी सदी के बाद
प्राकृत माना का प्रयोग शिथल एवं गया। उससे कई प्रांतीय भाषाएँ निकली।
हिन्दी भी उसी की बेटी है। मध्य काल (ई० स० १००० के बाद) में इमी
हिन्दी तथा देवनागरी का प्रयोग विभिन्न वंशों के सिक्कों पर मिलता है।

इस प्रकार सिकों के अध्ययन से प्राकृत, संस्कृत तथा प्रांतीय भाषा हिन्दी के विकास का ज्ञान होता है। यदि लिपि के प्रश्न पर विस्नृत विचार किया जाय तो स्पष्ट प्रगट हो जायगा कि ब्राह्मी से गुष्त लिपि तथा उससे श्रन्य लिपियाँ विकसित हुई। मध्यकालीन देवनागरी उसी का खप है। भागविज्ञान के विद्वानों के लिए सिकों द्वारा श्रध्ययन का विषय रोचक और ज्ञानवह के है।

भारतीय इतिहास में सिकों का महत्वपूर्ण स्थान है। सिकों पर श्रांकित लेखों से ही भारतीय लिपि का ज्ञान प्राप्त हुआ। यों तो अशोक के शिला तथा स्तम्भ लेखों में प्रशस्तियों खुदी थीं परन्तु उससे किसी को कुछ पता न लेख से भारतीय चल सका। सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर प्रांत से प्राप्त सिकों पर लिपि का जन्म यूनानी तथा प्राकृत आपा में लेख खुदे थे। उनकी लिपि कमशः यूनानी तथा खरोष्टी थी। पुरात वक्ताओं ने यूनानी लिपि के आधार पर खरोष्टी लिपि की वर्णमाला तैयार कियां। जिन सिकों पर एक और खरोष्टी तथा दूसरी और बाह्मी लिपि पायी गयी, उसके सहारे (खरोष्टी वर्णमाला के आधार पर) ब्राह्मी लिपि का ज्ञान हो गया। इसका मूल कारण यह था कि दोनों लिपियों में एक ही बात लिखी थी। राजा का नाम तथा उपाधि एक से थे। अतः खरोष्टी लिपि को जानकर ब्राह्मी के अचरों-का पता लगाना सरल हो गया। यदि सिकों पर लेख न खुदे रहते तो स्थाद भारतीय लिपियों का ज्ञान असम्भव था।

# (७) सिक्कों के तौल तथा विभिन्न धातुएँ

भारतवर्ष में सिक्के का विकास तथा उसकी व्यापकता के विषय में कहा जा चुका है। समाज मे इसकी विशेष श्रावश्यकता रही। देश की समृद्धि में इसने बडा कार्य किया है। सिक्के को देखा जाय तो ये तीन विभिन्न पहलू या विचार से सामने आते हैं। पहले तो सिक्के को धातु का एक छोटा पिएड ( दुकड़ा ) मान सकते हैं। इस पर राजकीय प्रमास का चिह्न रहता है और प्रत्येक वस्तु के लिए विनिमय का साधन है। सिक्के के विकास में एक ऐसा समय था जब धातु के हुकड़े को अदल बदल में अहरण करने लगे। अतएव यह प्रश्न अवश्य था कि धातु की कितनी तौल एकाई मानी जाय । इसी सिद्धान्त को लेकर धातु या सिक्हों के तील का प्रश्न समाज में आया । वैदिक साहित्य मे हिरएय-पिएड का वर्णन श्राता है परन्तु उसके निश्चित तील के विगय में कुछ ज्ञात नहीं है। शतपथ ब्राह्मण में शतमान नामक सिक्के का उल्लेख मिलता है जो सो कृष्णल के बरावर कहा गया है। ग्रन्य स्थानों पर यज्ञों में दक्षिणा देते समय सुवर्ण था शतमान का वर्णन मिलता है परन्तु उनके ठीक तौल का कैंही उल्लेख नहीं पाया जाता । वृहदारस्यक उपनिषद् में याज्ञवल्क ऋषि को दान देते समय पाद का नाम श्राता है कि पाँच पाद के बराबर सोना गायों के क्षींग में वाँचा गयाथा। कुछ लोगों का विचार है कि पाद सिक्के का नाम था। यह नाम पाणिति के समय तक न्यवहार में लाया जाता था। पाखिनि किसी वस्तु को एक शतमान से खरीवने

पर 'शतमानम्' का नास देते हैं। अतप्त सुवर्ण अथवा शतमान सिक्षों के चौथाई (पाद = पाव) भाग को पाद का नाम दिया था। विनिय पिटक से इस का प्रमाण मिलता है कि—एंचमासको पादो होति — पाँच मासे को पाद कहते हैं, ( उस समय शतमान बीस मासे का माना जाता था )। ईसा पूर्व आठ सौ वर्ष में लिखित तैतरीय संहिता के आधार पर कृष्णनल ( बीज, रत्ती के नाम से प्रसिद्ध ) को नियमित तौल माना था और उसी के प्रमाण पर आज तक सोने चाँदी आदि मूल्यबान धातुओं के तौलने के लिए रत्ती का प्रयोग किया जाता है।

स्मृति प्रन्थों में रत्ती के द्वारा सारे सिक्कों के परिमाण ( तौल ) जानने की रीति का सुन्दर वर्णन मिलता है। मनु ने लिखा है —

> पंच कृष्यतकोमाशस्ते सुव्याश्तु घोडशः। हे कृष्यते समधते विज्ञेयो रौध्यमासकः ते पोडश स्याद्धरयां पुराखांश्चैव राजतम् कर्षापयस्तु विज्ञेयः ताम्रिकः कार्विकः पयः।

पाँच कृष्णल (रत्ती) का एक मासा और सोलह मासे का सुवर्ण होता है। दो रती का एक रौष्प (चाँदी) का मासा होता है। सोलह चाँदी के मासा को एक चाँदी का धरण या पुराण कहा जाता है। एक कार्शिक अथवा अस्सी रसी ताम्बे का एक पण वा कार्वापण होता है। याज्ञवलक ने भी इसी प्रकार सोने चाँदी, और ताम्बे के लिए नियमित तील रती के रूप में बतलाया है।

सोने का सिका को नाम सुवर्षं

र रत्ती का प्रक मासा
१६ मासे ( ८० रत्ती ) का प्रक सुवर्षं = १४४ में न
चॉवी के सिका का नाम घरण वा पुराण
२ रत्ती का एक मासा
१६ मासे का (३२ रत्ती) एक घरण = १६ में न
ताम्बे के सिका का नाम कर्षांपण
तौल एक कर्षं = ८० रत्ती के = १४४ में न

कर्ष तौल का नाम था । उसी से कांपिए (पण जो कर्ष के बराबर हो ) का नाम प्रचलित हो गया । विहानों का मत है कि यह प्राचीन समय मे धातु तौलने की एकाई थी । उसी के बराबर धातु-पिगड तैयार होने लगे और उन्हें सिक्कें के नाम से प्रसिद्ध कर दिया । भारतवर्ष में इसी तौल को प्राचीन मानते है । बाद में जो सिक्कों की तौल बनाई गयी उस विदेशी तौल के आधार पर सिक्कें बनने लगे । भारत मे यूनानी शासन से पूर्व इन तौलों का प्रयोग सिक्कों था

धातु तौलने में किया जाता था। परन्तु सिकन्दर के आक्रमण के बाद जो सिक्के बने उनकी तौल विदेशी ( Altic Standard ) रीति ( १२४ में न ) पर स्थिर की गयी। यहाँ पर कहना अप्रासंगिक न होगा कि ईसा पूर्व दूसरी सदी ( यूनानी शासन काल ) से गुप्त सम्राट स्कन्दगुप्त तक ( पाँचवीं सदी ) यही विदेशी तौल ( १२४ में न ) काम में लाया जाता रहा। स्कन्दगुप्त ने गुप्तसुद्रा को भारतीय तौल ( १४४ में न ) पर तैयार कराया।

तवशिला के खरहहरों से जो सबसे प्राने सिक्के मिले हैं उनमें कई सिके सी रत्ती के बराबर (१८० में न) मिले हैं। इससे यह अनुमान किया जाता है कि भारत की सर्वभान्य तौज ( ५० रत्ती ) से भी अधिक तौल के सिक्के प्राचीन समय में तैयार किए जाते थे। गांधार प्रदेश में सिकन्दर से पूर्व ( ईसा पूर्व चौथी सदी ) २४ रत्ती के सिक्के मिले हैं। बौद्ध प्रत्थों के श्राधार पर ( २४ रत्ती = ४ मासा = पाद ) ये सिक्के पाद कहे जा सकते हैं। इस तरह प्राचीन स्थानों की खुदाई में निकले सिक्के इस बात के साचात उदाहरण हैं कि शतमान (= 900 रत्ती १८० थ्रीन ) श्रीर पाद (= २४ रत्ती = ४ मासा ) श्राचीन नामधारी सिक्ते गांधार व तवशिला शांत में प्रचलित थे। इसके साहित्यिक प्रमाण भी मिलते हैं जिससे प्रगट होता है कि २० मासा ( = १०० रत्ती ) के सिक्के तैयार किये जाते थे। बाबू दुर्गाप्रसाद के संप्रह में भी २० मासा की तौल के चाँदी के सिक्के मिले हैं। संचेप में यह कहा जा सकता है कि साहित्य में उल्लिखित बातें प्राप्य सिक्कों से प्रष्ट की जाती हैं और यह प्रगट होता है कि भारतवर्ष में व्यवहार में प्रयुक्त तौल ( ५० रत्ती ) से भी बढ़कर सौ रत्ती के सिक्के बनते थे। विनय पिटक में (विशंतिमासको कहापयों ) बीस मासा के बराबर कर्शपण का उल्लेख मिलता है। विशिष्ठ तथा गौतम धर्मशास्त्रों में भी

पंचमासा तुविशत्या

#### या

#### े मासो विश्वतिमो भागो ज्ञेबः कर्षापणस्य तु

भ्रादि वाक्यों से यही तात्पर्य निकलता है कि बीस मासा (१०० रत्ती) के बराबर तौल में सिक्के तैयार किए जाते थे। नारद ने भी किसी पूर्व सम्बन्ध पर —मानी विशति भागस्तु पर्यास्य परिकीर्तिः—लिख दिया है कि २० मासे के सिक्के को पर्या या कर्रापण कहते थे। हुईन हसब साहित्य के उन्लेखों का तबशिला से प्राप्त सुद्राश्रों से पुष्टि हो जाती है।

सम्भवतः बहुत प्राचीन काल (ईसा पूर्व ५००) में शतमान (१०० रत्ती ) तथा पाद (२४ रत्ती ) सिक्कों का प्रचार था। नन्दवंश के शासनकाल

में इस तौल को हटाकर भारतीय तौल सा समावेश किया गया था। काशिका के वर्णन से—जन्दो क्रमाणि मानानि—पता जगता है कि १०० रत्ती से ५० रत्ती २० मासा से १६ मासा अथवा ४० रत्ती से ३२ रत्ती का तौल नदकाल में ठीक किया गया था। तन्दों के पश्चात् मौर्यं साम्राज्य में भी भारतीय तौल का प्रयोग होता था। चाणुक्य ने १६ मासे (५० रत्ती) के तौल बराबर सिक्के का वर्णन किया है। अशोक के जितने सिक्के मिले है वे ४२ - ४४ अन तक के हैं। यह अधिक सम्भव है कि ३२ रती ( ४६ गेन ) के सिक्के हों पर बहुत काल तक पृथ्वी से पड़े रहने या नमक खा जाने से तौल में कभी पड़ गई हो । अधिकतर सिक्के ४३ श्रीन के भी मिलते हैं। तकशिला के तमाम देरों में यह देखा गया है कि वहाँ के सिक्ट मोंह-जोदबो की तौंचा ४० ग्रंग से मिलते जलते है। यह तील उस प्रांत में बहुत समय तक प्रचित्तत रही। मीर्चशासन के प्रारम्भ से तत्तरिक्ता मांत के तौल में परिवर्तन हो गया । इसका कारण यही था कि चाणक्य चन्द्रग्रस की सलाह से नंद्युग की तौल को कार्यान्वित करना चाहता था। नंदराज्य जितनी दूर में सीमित था उसी में उन्होंने अपनी तौल चलायी थी ! इसका प्रभाव उत्तर पश्चिमं में न पढा । लेकिन जब मौर्य साम्राज्य विस्तत हो गया. प्रायः सारे भारतवर्ष में फील गया तो सर्वत्र एक ही तौल रखना उचित समका गया। व्यापार की सगमता तथा जनता में मतभेद को सिटाने के लिए चन्द्रगुप्त मंं र्यं ने नंद की तौल को ही नियमित तौल घोषित कर दिया। इस कारण पार्टालपुत्र में तो कोई परिवर्तन न हम्रा लेकिन तत्त्रशिला प्रान्त में - जहाँ मोंह-जोदडो की तील थी - तील को बढाकर सर्वत्र एकसा कर विया गया। चन्द्रगुप्त ने सिक्कों को उसी (भारतीय तौल १६ मासा ) वजन पर तैयार कराया श्रीर रूप्यादर्शक की नियुक्ति कर दी जो तौल की जॉच करता था। तौल व माप के लिए कई अन्य अध्यत्न भी नियुक्ति किये गए थे।

इन सब बातों को सुनने पर यह प्रश्न उठता है कि क्या कारण है कि भारतीय नरेश प्राचीन नियमित तौल (१६ मासा = ५० रती = १४६ प्रोन) के जानते हुए भी कम तौल के सिक्के तैयार करते रहे। तकशिला के ढेर में मौर्यकाल से पूर्व के पंचमार्क सिक्के कम तौल के मिलते हैं। इस प्रश्न का उत्तर तस्कालीन परिस्थिति के जानने से मिल जाता है। भारतवर्ष में चॉदी की कमी सदा रही है। यहाँ पर इस धातु की कोई खान नहीं है। वर्मा और अफगानिस्तान से यह धातु मैंगायी जाती है। सदा से भारत को चाँदी के लिए अन्य देशों का मुँह देखना पढ़ता है। इस कारण चाँदी को, कम तौल में अयोग करने का प्रयस्त किया जाता रहा। यह कहने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती कि भारतवर्ष में

प्राचीन समय में चाँदी के ही सिक्के अधिक तैयार किए जाते थे। ताम्बे के सिक्के का कस प्रयोग था। छोटी मृल्य के लिए कौड़ियों का प्रयोग किया जाता था। अतएव चाँदी के बाहर से आने पर ही सिक्के तैयार होते रहे। मौर्यकाल से पूर्व चाँदी की कमी के कारण सिक्कों ( पंचमार्क ) का तौल कम कर दिया गया था। इसलिए तत्तशिला देर के सिक्तें की तौल नियमित से कम पायी जातीं है। सिकन्दर के भाकमण के बाद पश्चिमी एशिया और थोरप से भाना जाना श्रधिक हो गया । स्थापार बढ्ने लगा । विदेशों से स्थापारी मौर्व राजधानी पार्टाल-पुत्र में आकर ठहरते थे। चन्द्रगुप्त ने उनकी देख-रेख तथा आराम पहुँचाने के लिए एक कमेटी कायम कर दी थी जो छः कमेटियों में से एक थी। इस विदेशी स्यापार की उन्नति के कारण चाँदी पर्याप्त मात्रा में भारत में श्राने लगी। यही कारण है कि चाँदी की कमी को चाणक्य ने अर्थशास्त्र में कहीं नहीं जिखा है। प्रराने समय से विपरीत मौर्यकाल में चॉदी के सिक्कों की तौल बढ़ा दी गर्बी श्रीर भारतीय तौल के बराबर सिक्के तैयार होने लगे। स्थापार के बढ़ने से छोटे छोटें सिक्के बनने लगे। छोटे कामों में चॉदी के सिक्के का प्रयोग नहीं होता था। कौटिल्य ने परा के छोटे भागों का भी नाम दिया है। अर्थशास्त्र में यह -काकिसी (१०४ में न) का भी उल्लेख पाया जाता है यद्यपि इस छोटी तौल के सिक्षे भारत मे कम मिले हैं क्योंकि साधारण कार्य के लिए कौडियों का प्रयोग होता था। मौर्यकालीन राजनैतिक परिस्थिति तथा व्यापारिक उन्नति मुद्रा परिवर्तन के सुख्य कारण थे फिर भी गुप्त पूर्व काल तक ब्यापार के कम होते से चाँदी की वही दशा आ गयी। यहाँ पर बतलाना आवश्यक है कि तकशिला प्रांत से मौर्य शासन के हटते ही नियमित भारतीय तौल ( प० रत्ती = १४४ भान ) को जनता ने हटा दिया। तक्तशिला का भांत सदां से विद्रोही भाग रहा है। अशोक को राजकुमार की दशा में तथा स्वयं साम्रद् बनने पर वहाँ की जनता के विद्रोह को शांत करना पडा था। इस प्रकार के भाग पर अवसर मिसते ही ( यूनानी शासन के आरम्भ होने के कारण ) परिवर्तन स्वाभाविक था। अत-एव तत्त्रशिला के देरों मे मौर्य तौल के परचात् विदेशी यूनानी तौल (१२४ थ्रोन) के बराबर सिक्के मिलते हैं।

यहाँ पर यह कहना अत्यन्त आवश्यक मालूम पडता है कि भारतीय यूनानी राज्य से पहले पंजाब आदि प्रांतों पर ईरानी शासक राज्य करते थे। उनके सिक्कों का सोने चाँदी का तौल कमशः १३० घ न तथा प्रदंध घोन था। इस तौल के सिक्कें यूनानियों से पूर्व उत्तर पश्चिम मारत में प्रचलित थे। भारतीय यूनानी राजाओं को ईरानी तौल को अपनाना पड़ा। उनकें द्रम से ईरानी सिक्का सिग्लोस ( प्रदंध प्रोन ) से कम तौज से तैयार किए गए। अर्जुद्रम सिग्लोस के आधी तौज से भी कम था। बाद में पश्चिमी भारत में भी यही तौज काम में जाया गया। चत्रप महपान के सिक्के ३६ दे प्रोन के मिले हैं। भारतीय यूनानी सिक्के भी ४० प्रोन तक के पाए जाते है। गण राज्यों में भी यही तौज काम में जाया गया है। श्रीदुम्बर, यौधेय तथा नाग गणों के चाँदी के सिक्के तौज मे ४२ प्रोन तक पाए जाते है। तात्पर्य यह है कि भारतीय यूनानी सिक्के; चत्रपाँ तथा गण राज्यों के सिक्के ईरानी तौज से प्रभावित हुए थे।

भारत में यूनानी सिक्कें कई तौल के मिलते हैं। विदेशी यूनानी नियमित तौल ६७ भ्रेन का होता था जिसे ज्ञम कहते थे। भारत मे चाँदी की कमी के के कारण श्राकार घटाकर थाथी तौल के सिक्कें श्रव्हंज्ञम, ज्ञम, हुगुना ज्ञम का नाम दिया गया। यूनानी राजाओं के सिक्कें श्रव्हंज्ञम, ज्ञम, हुगुना ज्ञम या चौगुना ज्ञम की तौल के बराबर बनते रहे पर खुदाई में श्रिकतर श्रव्हंज्ञम सिक्कें ही पाए जाते हैं। परीना करने से पता लगता है कि इन सिक्कों की तौल करने पर रसी की तौल प्रक बराबर नहीं उतरती। इसका मूल कारण यह है कि रसी (बीज) का तौल सदा एक सा नहीं पाया जाता। उत्तर पश्चिमी भाग में सिक्कों को तौलने पर २ र भ्रेन से १ ७ भ्रेन तक रसी का बजन पाया गया है। पेशावर हेर में रसी १ में भ्रेन के बराबर उतरती है। ईरानी तौल में १ ७ भ्रेन रसी के बराबर होती है। दूसरा कारण यह भी है कि सिक्कों के श्रिक या कम विसने से तौल में भिन्नता श्रा जाती है।

यूनानी राज्य के स्थान पर शक नरेशों ने उत्तरी पश्चिमी आग में शासम किया ! वे भी श्रीक श्रीर ईरानी सिक्सें के तौल को काम में लाए । इस तथा दुगुने इस के बराबर सिक्कें तैयार करते रहे । पश्चिमी भारत में शक चलप के समय में चाँदी की कमी के कारण श्रीकतर श्रद्धंहम ( ३२ श्रेन ) के बराबर तौल के सिक्कें सदा तैयार होते रहे । इसी तौल को गुप्त नरेशों ने भी श्रपनाथा । उनके चाँदी के सिक्कें ३२ श्रेन के बराबर तौल में मिलते है । तौल में कमी का कारण यह है कि सिक्कें के चलन से धातु धिस जाती है श्रीर तौल कम हो जाता है । जो सिक्कें किसी स्थान में पड़े रहे स्वभावतः कम चलन से उनकी तौल नियमा- चुचल मिलती है । परन्तु साधारण तथा ग्रुप्तकालीन चाँदी के सिक्कें ३२ श्रेन के बराबर तैयार किय जाते थे ।

्रदेसा की पहली शती से उत्तर पश्चिमी भारत में कुषाया वंश का राज्य ही गया। इस वंश को सर्वप्रथम सोने के सिक्त चलाने का श्रेथ है। वीभ कदफिस,

कनिष्क तथा उसके उत्तराधिकारियों ने सोने की सुद्रा को नेभी विदेशी तौल रीति पर तैयार कराया था । भारत तथा योरप से व्यापार की ऋधिकता के कारण रोम से सोने के सिक्के (aureus) भारत मे आते रहे, अतएव उसी की तौल के बराबर ( १२० ग्रेन ) क्रुगांग राजाओं ने अपने सिकों की तौल निश्चित की । यही तौल बहुत समय तक प्रचलित रहा । पिछले कुषाण तथा भारत के ससैनियन नरेशों ने भी इसी तौल के बराबर सोने के सिक्के तैयार किये। चौथी शताब्दी में शक राज्यों को मिटाकर ग्रप्त शासकों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया और उत्तर से विश्व तक उनका राज्य विस्तृत हो गया। इनसे पूर्व भारत के अनेक शासकों ने विदेशी सिक्कों का अनुकरण ही किया था परन्त गुप्तकाल में रोमन तौल के अतिरिक्त भारतीय तौल को भी काम में लाया गया। प्रारम्भिक प्रवस्था में तो गुप्त नरेशों ने रोम की तौल ( १२० प्रोन ) के बराबर सोने के सिक्क तैयार किये परन्त स्कन्दग्रस ने इसके अतिरिक्त भारतीय तौल की रीति ( १४४ प्रेन ) को भी काम में लाकर सुवर्ण ढंग के सिक्के तैयार कराया था। इस प्रकार रोम तथा सुवर्ण तौल ( १२० ग्रेन तथा १४४ ग्रेन ) दोनीं ग्रम काल में प्रचलित रहे। पिछले ग्रम नरेश तथा बंगाल (गौड) के राजाओं ने केवल सुवर्ण तील (१४४ ग्रेन) के बरावर अपना सिका तैयार कराया। वे सिक्टे ग्राइ सोने के नहीं बनते थे और बनावट भी मही रहती थी तो भी उनका अनुकरण चलता रहा । ईसा की छटी सदी के बाद प्रायः द्रम की तौल (६२ ग्रेन) के बराबर सिक्कों का बनना चारम्भ हो गया । हया तथा ससैनियन राजाश्रों के सिक्के साठ ग्रेन के बराबर मिलते हैं। इन राजाश्रों के सिक्कों की नकल पर राजपूताना और गुजरात में गिधया नामक सिक्के कई सौ वर्षों तक प्रचलित रहे जो द्रम की तौल के बरावर थे। पीछे चलकर इससे भी भहे तथा वजनी सिक्टे बनने लगे।

मध्य काल में जितने वंशों ने अपना राज्य स्थापित किया प्रायः सभी ने सिक चलाये। प्रतिहार, कलच्री, चंद्रेल तथा ओहिन्द के राजाओं ने साठ प्रेन के बराबर ताल में सिक तैयार कराये थे। राजप्रताना के मध्य कालीन रिया-सतों में भी इसी तील को काम में लाया जाता था। तोमर, चौहान तथा राठौर नरेशों के जितने सिक्के मिले हैं उनकी तील ४१—६० प्रेन तक की है। घिसने से सिक्कों की तील मे कमी आ गयी है। चरन् सभी द्रम तील के बराबर ही तैयार किए गये थे। मध्य काल के सिक्कों में इस बात की (तील) समानता पायी जाती है। गांगेयदेव चेदि, चंदेल तथा गहडवाल के सोने के सिक्के तील के कारण ही सुवर्ण द्रम के नाम से पुकार जाते हैं।

दिल्या भारत के शातवाहन (अंध्र) नरेशों ने सालव सिक्कें की नकल पर सिक्कें चलाना आरम्भ कियो था। उनके चिक्कों के आतिरिक्त तौल को भी काम में ले आये। उस आंत में शक चन्नपों तक सब सिक्कें अद्ध दम के बराबर (३२ प्रेन) वनते रहे। मालव संघ के सिक्कों की नकल आंध्र में की गयी। इस कारण ३२ ग्रेन की तौल के बराबर शातवाहन सिक्कें णये जाते, हैं जो उस समय ग्रांत में कई सिद्यों तक प्रचलित रहे।

्तौल में भिन्नता आने पर भी प्राचीन भारतीय अनुपात का सदा पालन किया गया। सीलह मासा तौल का एक सिक्का चाँदी के सिक्के के बरावर समका जाता रहा। विवेशी तौल को लेकर भी ताँवे चाँदी का वही अनुपात (१६:१) माना जाता रहा। चाँदी के सिक्के अधिक प्रचलित थे। अत्रप्व ताँवे से इनकी समानता न की गयी। आधुनिक १६ आने का एक रुपया का आधार प्राचीन मासे की संख्या (१६ मासा = १ पुराख) ही मालूस पड़ती है। आश्चर्य यह है कि बह अनुपात भारत में दो हज़ार वर्ष से चला आ रहा है।

कई बार इस बात को दुहराने की आवश्यकता नहीं मालूम पहती कि भारतचर्ष में सब् से पुराने चॉदी के सिक्के खुदाई में निकले हैं। इसका यह अर्थ

है कि भारत में चॉदी का अभाव होते हुए भी लोग इसी सिक्कों की धाद्य का उपयोग प्राचीन काल से करते चले आ रहे हैं। विभिन्न धातुएँ चॉदी के लिये इस देश को निदेशी आयात पर निभैर रहना

पड़ता था। चाँदी के साथ साथ ताँवे का प्रयोग भी पहले से होता रहा है। ताँवे के अधिक घिस जाने तथा शीध नच्ट हो जाने के कारण इस जातु को सिक्के तैयार करने में कम प्रयोग किया जाता था। दूसरी बात यह है कि कोड़ी को छोटे सिक्कों के बदले में प्रयोग करते थे। इसलिए ताँवे के सिक्कें कम संख्या में बनते रहे। चाँदी के सिक्कों की ही अधिकता थी। जैसा कहा गया है कि प्राचीन समय में २२ रती या ४७ ग्रेन के बरावर कार्वापण बनते रहे यूनानी राजाओं ने अपनी रीति के अनुसार सिक्के बनाया दम (६० ग्रेन) के आधे तौत के बरावर ग्रदाएँ बनती रही शक राजाओं ने ३५ ग्रेन तौल में सिक्का (चाँदी का) निकाला। मध्य युग में ६० ग्रेन तथा बारहवी सदी मे ७० ग्रेन तक के सिक्के हिन्दू नरेशों ने तैयार कराये थे। क्रमशः तीसरे नर्जर पर सोने का प्रयोग सिक्कों के लिये किय गया। यद्यपि भारत के आसाम, हैदराबाद, मैसूर, मालावार आदि प्रांतों तथा बहरपुत्र नदी की बाटी में सोना मिलता है परन्तु इसका परिमाग इतना नहीं कि सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। अतएव विदेश से भी सोना आता रहा। गुप्त सम्राटों के शासनकाल में रोम से सोना बहता

हुआ (सिक्के के रूप में ) भारत में आया। सब से पहले चाँदी तथा सीने के सिकं शुद्ध धातु के बनते रहे। सिक्कों की तौल बढ़ने पर उसकी कमी का. प्रश्न सामने ग्राया, ग्रतः शासक मिश्रित घात के सिक्के तैयार करने में लग गए। प्राचीन भारत के स्वर्ण युग ( गुप्त शासनकाल ) में व्यापार चरम सीमा को पहुँच गया था। विदेशों से भ्रम्छे रूप में न्यापारिक कार्य होता रहा। सोने की कमी न थी। इतना होते हुए भी स्कन्दगुत द्वारा सुवर्ण तौल १४४ गेन को काम से लाने पर शब्द सौने के सिके तैयार न हो पाये । उस समय सिकों में ४० फीसदी मिश्रण रहता था। गप्त शासन के समाप्त होते ही सोने की मुद्राएँ उत्तरी भारत से ल्रम हो गयी। स्यारहवीं सदी में चेदिवंश के राजा गांगेयदेव ने सोने के सिक्के फिर से तैयार कराये परन्तु उनकी तौल विदेशी द्रम (६० गेन ) के बराबर ही ग्क्ली। चंदेल तथा गहदवाल राजाओं ने इसी तौल की श्रपनाथा इस कारण उनके लिक्के ख़बण दम के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसके श्रति-रिक्त दिच्या भारत के शातवाहन राजाओं ने पोटीन तथा सीसा को सिका बनाने के जिए प्रयोग किया था। श्रांध्र राजा सीसा धात के सिक्के को श्रिधिक पसन्द करते थे। यही कारण है कि वर्तमान समय में सीसा के ही आंध्र सिक्के मिले हैं। इसके बाद ताँबे का मिश्रगापोटीन का नम्बर आता है। मध्यप्रांत के एक ढेर से सब सिक्के पोटीन के ही मिले हैं। इस वंश के चाँदी के सिक्के दुष्प्राप्य सुद्राशास्त्र वेताओं की राय है कि आंध्र लोगों ने स्थात दो या तीन चाँदी के सिक्के चलाये थे। इंस प्रकार क्रमशः चाँदी. ताँबा. सोना. मिश्रया. सीसा तथा पोटीन को सिक्के तैयार करने से प्रयोग किया जाता था।

प्राचीन सिकों के तैयार करने में विभिन्न धातुओं के विषय में जानकारी प्राप्त हो चुकी है। इसके साथ साथ धातुओं के विदेश से आयात (Import)

का वर्णन किया गया है। इसी से सम्बन्धित यह प्रश्न

सिक्कों के उठता है कि सोना, चाँदी तथा ताँबे के मूल्य का प्रजुपात धातुओं का क्या था रे भारतीय सिक्कों का सम्बन्ध बाहरी मुद्राओं से सदा श्रनुपातिक मूल्य रहा है अतएव ईरानी तथा यूनानी सिक्कों के अनुपात को जानना श्रावश्यक है। ईरानी सिक्का सिम्बोस (चाँदी का) तथा

सोने के दिक में १३:१ का अनुपात था। यूनान में १४:१ के अनुपात का पता लगता है। उस समय भारत में चॉदी की कमी थी, सोना आसानी से मिल जाता था, अतएव भारत में चॉदी तथा सोने के सिक्कों का अनुपात १०:१ स्थिर किया जो शक चत्रप नहपान की नासिक अशस्ति के आधार पर स्थिर किया गया था। किन्छम ने इस अनुपात को कम करके म:१ के स्थान पर पहुँचा

दिया था लेकिन इसके लिए उसके पास कोई प्रमाण नहीं था। ग्रुप्तकाल में सोजा तथा चाँदी के मूल्य में विशेष अन्तर आया। प्रराना कुषाण-कालीन तील काम में लाया गया। पाँचवीं सदी के एक लेख में जमीन खरीदने का वर्णन मिलता है। कुमारगुप्त अथम के सयय का वह लेख (वैआम तान्नात्र ) सोने तथा चाँदी के सिक्कों के मूल्य पर अच्छा अकाश डालता है। उसी उल्लेख से यह जात होता है कि एक सुवर्ण सुदा (दीनार) सोलह रूनक (रुग्या चाँदी) के बरावर मूल्य में सममा जाता था। इसलिए चाँदी तथा सोने के मूल्य में ६३:३ का अनुपात रिथर किया जाता है [ पुराना तील सोना चाँदी का कमशः प० और ६२ रत्ती था। अतः १६ ४३२:५० करीब ६३:३ ] डा० अलतेकर ने कई कारणों से ग्रुप्तकाल में चाँदी सोने में ७:३ का भा अनुपात निश्चित किया है। इस विश्व में अधिक प्रमाण न होने से कोई बात अनितम रूप से स्थर नहीं की जा सकती। इतना तो सभी मानते हैं कि सोने की अधिकता से चाँदी को कीमत बहुत बढ़ गयी थी या यों कहा जाय कि ग्रुप्तकाल में कुषाण कोगों से अधिक चाँदी की कमी थी। इसलिए चाँदी की कीमत बढ़ती गयी।

गुससासन के परचात् चाँदी भारत में पर्याप्त मात्रा में आने लगी इसिलए चाँदी का मूल्य बहुत घट आया। इस बात का प्रमास मध्य कालीन स्मृति अन्थी—नारद, कारयायन तथा बृहस्पति—से मिलता है।

उन स्मृतियों में वर्णन पाया जाता है कि चार कार्णपण एक अंडिका के बराबर था और चार अंडिका एक सुवर्ण या दीनार के बराबर मानी जाती थी। इस तरह ४८ चॉदी के सिक्के एक सोने के सिक्के के मूल्य में बरायर होता था। इस आधार पर चॉदी सोने में ४८:१ का अनुपात प्रराट होता है। इसकी पुष्टि अन्य अर्थों से भी होती है। बारहवीं सदी के प्रत्यकार भास्कराचार्य ने भी चॉदी सोने के मूल्य में १६:१ का अनुपात बतताया है। कहने का ताल्पर्य यह है कि गुप्तकाल के बाद चॉदी के आयात के कारण मूल्य घट गया। ६:१ के बदले में बारहवीं सदी में १६:१ का अनुपात हो गया। दिश्य भारत के लेखों में भी इसी प्रकार का उल्लेख मिखता है जिससे यह प्रराट होता है कि बाहर से चॉदी के अधिक आने के कारण मूल्य कम हो गया था।

नारदस्पृति के वर्णन से चाँदी और ताम्बे के अनुपात का पता-लगता है। यथि भारतीय यूनानी राजाओं ने ताँबे के सिक्के भी तैयार कराये थे परन्तु उनके मूह्य के विश्य में कुछ कहा नहीं जा सकता। स्पृति अन्य से ही चाँदी ताँबे के मूह्य का १:६२ का अनुपात स्थिर किया जाता है।

भास्कराचार्य रचित जीजावती अन्य में एक चाँदी के द्रम को सीलह ताँवे के पण के मूल्य बराबर बतलाया गया है। इस प्रकार दोनों धातुओं में १:४६ का अनुपात निकलता है। यदि यह बढ भी जाय तो अधिक से अधिक १:७० के उपर नहीं जा सकता। कारण यह है कि ताँवे का मूल्य घटता ही गया। यदि बारहवीं सदी के अनुपात को मुसलमान शासकों के समय से लेकर आज तक विचार किया जाय तो यह स्पष्ट प्रगट हो जाता है कि ताँवे की मूल्य के कारण ही अनुपात घटता-बढ़ता रहा। अंगे ज लेखकों ने उसका वर्णन किया है। उस पर विचार करके वर्तमान चाँदी ताँवे का अनुपात १:६४ स्थिर कर दिया गया है। एक रुपया चौसठ ताँवे के पैसे के बराबर मूल्य में सममा जाता है।

### (८) सिकों से इतिहास-ज्ञान

यद्यपि प्राचीन भारत का इतिहास आजकल की वैज्ञानिक रीति के अनुलार लिपिबद्ध नहीं मिलता है परन्तु भारतीय साहित्य में इतिहास को उचित स्थान मिला था। भारत के निवासी अपने देश की वार्ता को लिखने के महत्व को समस्ते थे। भारतीय इतिहास की बिखरी हुई सामिश्रयों को एकत्र कर इसके प्राचीन बृतांतों का पता जगता है। पुरातस्व विवयक चीजों ने इतिहास को सुगम रूप से लिखने में सदा सहायता पहुँचायी है। उन सामिश्रयों में उत्कीर्य लेखों के बाद सुद्धा का स्थान आता है। भारतीय इतिहास में कितने काल विभाग ऐसे हैं जिनका सम्पूर्य ज्ञान तृत्कालीन सिक्कों से मिलता है। सिक्कों के अध्ययन से अनेक महत्वपूर्य प्रश्न हल हो जाते हैं। राजनैतिक, कला, धार्मिक, लाहित्यिक तथा अन्य कई प्रकार की अमृत्य बातें सिक्कों से मालूम होती हैं। इस स्थान पर सिक्कों से राजनैलिक इतिहास के परिज्ञान की चर्चा की जायगी। अन्य बातों का विवरण अगले पृष्टो में किया जायगा। सर्वप्रथम इस बात को जान लेना आवश्यक है कि ईसा पूर्व -२०० वर्षों से सिक्के राजकीय टकसाल मे तैयार किए जाते थे। उस समय से स्वतंत्र रूप से शासन करने वाला व्यक्ति ही सुद्धा तैयार कराता था।

भारत के सबसे प्राचीन पंचमार्क सिक्कों से प्रजातंत्र शासन-प्रयास्त्री का परिचय मिलता है। गृण शासक स्वतंत्र रूप से प्रजा की चोर से सब कार्य करते थे। श्रेणी या न्यापारिक संघ भी प्रजातंत्र ढंग से शासन करता रहा। भारत में यूनानी राजाचों के शासन का पूरा हाल केवल उनके चलाए सिक्कों से ही मिलता है, भारतीय साहित्य में केवल मिलिन्द का नाम जाता है परन्तु ज्रन्य विदेशी सभी नरेशों का नाम सिक्कों से पता लगता है।

१]

दूसरी सबसे विचिन्न बात जो सिकों से "पता लगती है वह शक चन्नपों के शासन का पूरा बृतांत है। यह बातें उनके सिकों के अध्ययन से अगट हो जाती हैं ज्ञौर इन पर तिथियों के उक्तोख से शकों का काल (तिथि) तथा क्रमबद्ध वंशावली का ज्ञान होता है। उनकी तिथियों बतलाती हैं कि अधुक राजा तथा उसका उत्तराधिकारी किस समय शासन करते थे। उन सिकों से यह भी पता लगता है कि किसी महाचन्नप का अधीन चन्नप का महाचन्नप हो गया और कितने समय तक राज्य करता रहा। शक सिकों पर महाचन्नप तथा चन्नप के नाम साथ खुदे रहते हैं जिससे उनका वंशवृत्व तैयार किया गया है। संसार मे इन्हीं सिकों पर सर्व प्रथम तिथियों मिलती हैं।

इन्हीं शक कन्नपों की सुद्राओं का अनुकरण कर गुप्त सम्राटों ने पश्चिमी भारत में अपने सिक्के चलाए। इसका यह अर्थ सममा जाता है कि उस प्रांत से विदेशी शक को गुप्त राजाओं ने भगा कर अपना राज्य स्थापित किया था। अतप्व गुप्तों के विजय का ज्ञान इनके सिक्कों से प्राप्त होता है। यह राजनैतिक चाल है कि शानु पर विजय पाकर विजेता अपनी सुद्रा चलाया करता था और पराजित शत्रु के सिक्कों को जटत कर लेता अथवा गला डालता था। गुप्तों ने उसी नीति के अनुसार कार्य किया। ये सभी बातें सिक्कों के देखने से मालूम होती है।

अगले अध्यायों में गण राज्यों के तथा जनपद के सिक्कों का विवरण दिया जायगा। तच्यीला की खुदाई में ऐसे किक्कें निक्कों जिनपर नेगम शब्द लिखा मिलता है। यद्यपि नेगम संव व श्रेणी का उल्लेख अन्यों में मिलता है पर नेगम सिक्के यह बतलाते हैं कि संव (श्रेणी व्यापारिक संस्था) को भी सिक्के तैयार करने का अधिकार प्राप्त था। इन संस्थाओं की वास्तविक स्थिति का अधिकः ज्ञान वैशाली तथा राजधाट की मुदाओं (Seals) से मिलता है। अतः लेखों की बातें सिक्कों से पुष्ट की जाती हैं। सिक्कों की शैली यह बतलाती है कि अमुक संव, श्रेणी या नेगम किंस काल में सिक्का तैयार कराता रहा।

सिकों के प्रसार से किसी राज्य के विस्तार का ग्रांशिक रूप से पता लगाया जा सकता है। जिस शासक के टकसाल में सिक्के तैयार किए जाते थे, उन सुद्राओं का प्रचार तो उसके राज्य में ग्रांनिवार्य था। उसकी सीमा के बाहर दूसरे राजा के सिक्के मिलते हैं। प्राचीन भारत में ज्यापार के सिलसिले में तथा धार्मिक तीथों पर किसी राजा का सिक्के का मिलना थानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना स्वासाविक था। परन्तु उस हालत में ग्रमुक राजा के प्राप्य सिक्कों से राज्य की सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। ग्रंत में यह कहना पड़ता है कि सिक्कों

के प्रचार से किसी राज्य के फैलाव का ठीक नक्सा तैयार नहीं किया जा सकता। उनपर अधिक निर्भर रहने से अम में पड़ जाने का डर बना रहता है। तो भी कुछ हद तक सिक्के सीमा को जानने में सहायक अवश्य होते हैं। शक राजाओं के सिक्के अधिकतर पश्चिमी भारत में मिले हैं अत्र प्रव चत्रप वंश का शासन उसी भाग में प्रगट होता है। बंगाल के विभिन्न ढरों में गुप्त सम्राटों के सोने के सिक्के मिले हैं जिनके आधार पर बङ्गाल में गुप्त राज्य के विस्तार का अनुमान किया जाता है। तन्हिंग्ला के ढेरों की भी ऐसी ही हालत है। उनके, अध्ययन से पता चलता है कि भारतीय यूनानी तथा शक पहन, गांचार और उत्तर पश्चिमी प्रांत में शासन करते थे। इन सब बातों को विचार कर सिक्कों के प्रचार से उस बंश की राज्य-सीमा का पता कुछ न कुछ लग ही जाता है।

सिक्कों के अध्ययन से किसी वंश के शासकों की संख्या बतलाई जा सकती है। प्राय: यह देखा जाता है कि एक राज्य वंश के सिक्के कुछ विशेषता अवश्य रखते हैं। यदि उसी प्रकार का सिक्का किसी समय मिला तो निर्माण शैली के आधार पर उस व्यक्ति को भी उसी वंश का शासक माना जा सकता है। अभी हाल ही में डा॰ अलतेकर महोदय ने सिक्कों को पढ़ कर कोशाग्वी में नव राजाओं का पता लगाया है जिनके बारे में पहले किसी को ज्ञान न था।

शक पहुव काल में जितने सिक चलाए गये थे उनके अध्ययन से तत्कालीन शासन पद्धति का पता चलता है। स्मात् पहुत नरेश अपने गवर्नर के साथ शासन प्रबंध करता था, जो कि सिकों के लेखों ( Legend ) से प्रगट होता है। एक वोनान नामक राजा के सिकों पर प्राकृत भाषा में "महाराज आतस श्पलहोरस" लिखा मिलता है दूसरे में "श्पलहोर पुत्रस प्रमिश्रस श्पलगश्म खुदा" है। इसका तात्पर्य यह है कि श्पलहोर एक बार वोनान के शासन मे सहायक था, फिर श्वतंत्र राजा बन गया और अपने पुत्र श्पलगद्म के साथ शासन करने लगा। ऐसी ही संयुक्त शासन की बात अंतिम यूनानी नरेश हरमेथस तथा कुवाया कुजुल के सम्बन्ध में सिकों से मालूम की जाती है। अत्यव उपर के विवरणों से यह ज्ञात होता है कि सिक्के भारत के राजनैतिक इतिहास के निर्माण में अध्यन्त सहायक सिद्ध हो रहे हैं। कालनिर्णय, वंशपरम्परा तथा शासन सम्बन्धी बातों का ज्ञान सिक्कों से होता है।

## (६) सिक्के तथा धार्मिक भावनाएँ

यह तो सब को विदित है कि भारत के प्राचीन 'सिक्कों द्वारा इतिहास का ज्ञान होता है। पीछे इस बात की चर्चा हो चुकी है कि इतिहास निर्माण मे ٤]

सिक्के कितनी सहायता पहुँचाते हैं। इसके अतिरिक्त उनके आधार पर अनेक बातों का पता लगाया जा सकता है। सिक्कों के अध्ययन से विभिन्न काल में भारत में प्रचिलत धार्मिक मतों ( सावनाओं ) का परिचय मिलता है। ये तत्कालीन धार्मिक सम्प्रदाय तथा राजधर्म की ग्रोर संकेत करते हैं। सिक्कीं पर श्रंकित चित्र (चिह्न ) तथा खुदे हुए खेख से उस काल में प्रचलित धार्मिक मत के विजय में अनेक बातें कही जा सकती है। भारत के सब से प्राचीन सिर्की ( कर्षापण-पंचमार्क) पर जो चिक्क पाया जाता है वह सब किसी न किसी राज वंश, स्थान, अंगी ( संघ ) अथवा सनार से सन्वन्ध रखते हैं जहाँ से या जिसके हारा मुद्राश्चों का निर्माण हुन्ना। उपर कई बार कहा जा चुका है कि पंचमार्फ सिक्कों के पिछले भाग पर जो चिह्न खोदे गए थे ने जॉन करने नाले न्यक्ति न संस्था द्वारा श्रंकित किए जाते रहे और उनको श्रद्धता का प्रसाय सानते है। उन चिह्नी से धर्म का कोई सन्वन्ध जात नहीं होता है।

अन्य सिक्कों के अध्ययन से पता लगता है कि उत्तर-पश्चिमी भारत तथा दिश्वया पश्चिमी भाग मे शैवमत का प्रचार बहुत समय से श्या । सिकों पर उस देवता की मति या प्रतीक मिलता है जिसके आधार पर सिद्धान्त स्थिर किया जाता है। ईसा पर्व की कई सदियों से प्रचलित सिक्कों पर शिव के बाहन निन्द ( बूबभ ) और शैव चिह्न त्रियुल की आकृतियाँ बनी मिलती हैं जिससे यह निश्चित किया गया है कि उस भाग में शैवमत के अनुयायी निवास करते थे। प्राचीन भारत के प्रजातंत्र राज्यों-योधेय, श्रर्जनामन, श्रीहम्बर, क्रिकेट तथा मालवा - के सिक्कांपर ब्रुपम (निन्द पर की बनी मृति पायी जाती है। श्रीदम्बर सिक्कां पर त्रिशूल तथा परशु की श्राकृतियाँ भी पायी जाती है। उसी स्थान पर मन्दिर की श्राकृति बनी है जिसे वास्तुकृता में त्सर्वप्रथम उदाहरण मानते हैं। वर्तमान समय में किसी मन्दिर के शिखर पर त्रिशल देखकर प्रथमा बराँदे में ब्रथम की मुर्ति देख कर ही यह प्रगट हो जाता है कि असक शिवसन्दिर है। उसी तरह सिक्हों पर चिह्न धार्मिक मत'को बतलाते हैं। ईसा पूर्व दसरी सदी मे अयोध्या, अवन्ति कौशाम्बी श्रादि जनपदों के सिक्कों पर नन्दि की मूर्ति पायी जाती है। पंचाल ( रामनगर का भूभाग ) सिकीं पर साजात शिवलिङ्ग मिला है। अतएवं इन सिकों के आधार पर यह बात सिद्धान्ततः कही जाती है कि संयुक्त प्रांत के सध्य-भाग तथा मालवा प्रांत से शैवमत का प्रचार था श्रन्यथा इन चिह्नों को महा पर - स्थान नहीं मिल पाता । उत्तरी-पश्चिमी भारत में शैवमत का श्रधिक प्रचार था । जिस कारण उस प्रांत के विदेशी शासकों को भी उस चिह्न ( वृत्स ) को सिकों पर रखना पड़ा। यद्यपि भारत में यूनानी सिकों पर ख्रोक देवी देवताओं

80

की मृतियाँ पायी जाती हैं परन्तु वे भारतीय प्रभाव से विश्वित न रह सके श्रीर भचित घार्मिक सम्प्रदाय के चिह्न को अपनाया। यूनानी राजा अपलदतस तथा मिलिन्द राजाओं के सिकों पर निन्द की मृतिं मिलती है।

ईसा पूर्व की पहली शताब्दी में उसी प्रांत में शक राजा मोत्र ने भी राज्य किया। सिक्कों पर नन्दि को देखकर यह स्थिर किया जाता है कि शैवमत का प्रचार उस भाग में चला त्रा रहा था। तचशिला प्रान्त में ईसा पूर्व दूसरी सदी से ईसवी सन् की दूसरी शताब्दी तक शैवमत अविछिन्न रूप से फैला रहा। मोश्र के बाद अपल ने भी उसी चिह्न को अपनाया था। कुपाए राजा वीम कदिफित के सिक्हों पर भी निन्द के साथ शिव की मूर्ति मिलती है। यही नहीं खरोष्ठी लिपि मे-"महरजस राजाधिराजस सर्वंस्रोक ईश्वरस्य महीश्वरस्य वीम-कदिकसा --- जिल्ला पाया जाता है। इससे स्पष्ट प्रगट होता है कि राजा भी शैव धर्मावलम्बी था तथा उस भाग में सभी शिव के अनुवायी थे। उसी का उत्तराधि-कारी कनिष्क कुशाय वंश का सब से शक्तिशाली राजा हम्मा है। उसने मन्य ईरानी या यूनानी देवताओं के साथ शिव को सिक्कों पर स्थान दिया था। कनिष्क के ताँब के सिक्तों के पीछुले भाग पर शिवमूर्ति और यूनानी लिपि मे आहेश्से ( शिव ) तिस्ता रहता है। ईसनी सन् २०० तक कुराया वंशी नरेश हुनिस्क तथा वासुदेव ने किनष्क के सिक्कों के समान (शिव और नाम ओइशो ) अपनी सुद्रा का प्रसार किया था। वासदेव के सिक्को पर तो शिवमृति के श्रतिरिक्त नन्दि तथा त्रिश्रुक्त भी दिखलाई पडता है। गांधार तथा तद्दशिला प्रान्त मे प्रचितं सिक्के वतलाते हैं कि उस भाग में शैवमत का प्रचार बहुत दिनों तक बना रहा। पीछले छु गण तथा शहीनियन राजाओं के सिक्कों पर भद्दी तरह से बनी शिव की मृर्तिं पायी जाती है। सव पर श्रीक भाषा में ओइशो (शिव ) लिखा है।

मध्य भारत में पद्मावती के नागवंशी राजाओं के सिक्कों पर शिव के वाहन की मूर्ति मिलती है। अतएव नाग राजाओं के राज्य में कैवमत के प्रचार का परिज्ञान होता है। कहा जाता है कि ये राजा पक्के शिवभक्त थे और अपने सिर पर शिवलिङ्ग रखते (वहन करते) थे। अतएव उनका नाम भारशिव भी मिलता है।

ईसवी सन् की चौथी तथा पाँचवी सदी में भारत से गुप्त नरेशों का शासन था। उस समय राजा तथा प्रजा वैष्णव मत्त के अनुयायी हो गए थे। यही कारण है कि गुप्त सोने के सिकों पर गरुडम्बज (विष्णु के वाहन गरुड का ध्वंजा) सदा पाया जाता है। उन सिकों पर 'परममागवत' राजा की उपाधि लिखी मिलती है। चौदी के सिकों का भी यही हाल है। वीच में गरुड पूची की मूर्ति तथा चारों और गुप्तों की वैष्णव उपाधि 'परममागवत राजाधिराज' लिखी रहती

है। चिह्न तथा उपाधि से प्रगट होता है कि वैष्णवमत राजधर्म का स्थान प्राप्त कर चुका था। इस साम्राज्य के पतन के बाद शैवमत का प्रचार पूर्व तथा पश्चिम भारत में ज़ोरों पर हो गया। गाँडाधिपति शशांक प्रसिद्ध शैव राजा था श्रतपुत . उसने शिव तथा नन्दि की मूर्तियाँ सिक्कों पर तैयार कराईं। सौराष्ट्र के शासक मैश्रक नरेशों के सिक्कों पर भी त्रिश्रुल की श्राकृति मिलती है जो उनके धार्मिक भावना का धोतक है।

पिछ्ने गुप्त नरेशों के समय मध्य भारत में इसी सरदारों मिहिर इस्त का राज्य था। इसने अपने राज्य में पूर्व प्रचित्त सिकों का ही अनुकरण किया। मध्यभारत में प्रचित्त सिकों पर वृप्य की मूर्ति तथा जपतु पृष जिखा मिलता है। इससे प्रतीत होता है कि वहाँ शैवमत का प्रचार अवश्य था। शैवमत का प्रचार मध्ययुग तक राजपूताना में सर्वत्र था। उस काल के समस्त राजपूत शासकों के सिकों पर निन्द की मूर्ति पाथी जाती है। तोमर, चौहान नारवार आदि राजाओं के सिकों पर निन्द की मूर्ति पाथी जाती है। तोमर, चौहान नारवार आदि राजाओं के सिकों पर शैवमत का वही प्रतीक द्वयभ की आइति पाथी जाती है। उस भाग में पाए गए केसों से इस कथन की पुष्टि की जा सकती है। उससे पता चलता है कि राजपूताने में पाश्चपत तथा कापालिक (शैवमत के विभिन्न मत) सिखान्ती का प्रचार था।

उसी युग में बुन्देलखयब, मध्यप्रान्त तथा छत्तीसगढ़ के प्रदेशों पर शासन करने वाले चन्देल, कलचूरी तथा चेदिलंश के चरेशों ने राज्य किया। इन लोगों ने गुल सिनकों का अनुकरण कर जवारी की मृतिं को मुद्दाओं पर अंकित कराया था। सन् १११२ ई० तक इस प्रकार के राठौर राजा गोविन्द चन्द्रदेव के (सोने के) सिक्के प्रचलित रहे। इससे झात होता है कि संयुक्त प्रान्त के मध्यभाग मध्यभारत, मध्यप्रान्त तथा महानदी की घाटी मे वैष्णवसत का प्रचार हो गया था। यही कारण है कि इन शासकों के सिक्कों पर जवारी को स्थापित किया गया। भारत के बाहर नेपाल तक इस धर्म का प्रचार हो गया। पूर्व मध्ययुग के सभी राजा वैष्णव धर्मानुयाधी थे। परन्तु मध्ययुग से शैवमत की प्रधानता हो गयी।

#### (१०) सिक्कों से अन्य ज्ञातच्य बातें

सिक्कों के अध्ययन से इतिहास तथा धर्म सम्बन्धी अनेक बातों का ज्ञान हो चुका है। इनसे कुछ ऐसी बातों का पता लगता है जो साधारणत्या मालूम नहीं होती परन्तु सूच्म रूप से विचार करने पर प्रगट हो जाती हैं। इनसे पूर्व यह जान जेना चाहिये कि ये सिक्के किस अवसर पर तैयार किए गए ये। पंचमार्क

सिक्कों पर जो चिह्न मिलते हैं उनका सम्बन्ध स्थान तथा श्रेणी विशेष से होता है। उन्हीं सिक्कों पर 'मेरु पर्वत' वाला चिह्न मुद्रा के इतिहास में विशेष स्थान रखता था। यह एक प्रकार से सिद्ध हो चुका है कि 'मेरु पर्वत' मीर्थ वंश का राज्य चिह्न था। इसको उत्तरी भारत तथा दिच्छों भारत के शासकों ने अच्छी तरह अपनाया। पांचाल, कौशाम्बी के सिक्कों पर स्वतन्त्र रूप से नहीं पाया जाता परन्तु अन्य चिह्नों के साथ मिलकर खोदा गया है। पश्चिमी भारत के शक चत्रप राजाओं ने मेरु पर्वत को मध्य में रखकर सूर्य तथा चन्द्र से सीमित कर विया। इस तरह छ: सौ वशें तक यह चिह्न विभिन्न राजवंशों के सिक्कों पर स्थान पाता रहा है।

गुसकालीन सिक्कों से तथ्कालीन जीवन सम्बन्धी अनेक बातों का पता चलता है। समुद्र तथा कुमारगुप्त के अरवसेध शैली के सिक्के राजा द्वारा विजय के उपलच में किये गए यज्ञ (अरवसेध) को बतलाते हैं। शतुओं को पराजित कर शांतमय बातावरण में आलेट और आमोद-प्रमोद के साथ जीवन व्यतीत करने का समाचार भी गुप्त सिक्के से मिलता है। घोड़े पर सवारी करके शिकार करना, शेर को मारने की खबरें सिक्कों पर अंकित चित्रों से मिलती हैं। सिक्कों पर चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादिस्य को शेर मारते हुए योद्धा के रूप में दिखलाया ।गया है। समुद्रगुप्त के वीणा वाले सिक्के पर गुप्त चरेश बीणा बजाते हुए चित्रित हैं। जिससे राजा के संगीत-प्रम का परिचय मिलता है।

मध्ययुग के सिक्कों पर घोढ़े पर चढ़े राजा की मृतिं अपरी भाग में तथा वृपम दूसरी श्रोर दिखलाई पढ़ता है। इससे पता चलता है कि राजा का जीवन सदा युद्ध में ज्यतीत होता रहा। राठौर, चौहान तथा मालवा के सिक्के इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं। उसी काल में मुसलमानों का श्राक्रमण भारत पर हुश्रा बहुत से शासक उनकी बढ़ती को रोकने में प्रयत्नशील थे। इस कारण उनका श्राधक जीवन घोढ़े पर सवारी करते शतुआँ के मुकाबिले करने में गुजरता था।

दिचिय भारत में शातवाहन (श्रंध) राजाओं ने मालब चिह्न को श्रपनाया था !'यश भी शातकर्यों के एक सिक्के पर जहाज़ श्रथवा नाव का चिह्न मिलता है। इससे श्रनुमान किया जाता है कि इस श्रांधवंशी राजा ने समुद्र पर विजय प्राप्त की श्रौर उसी के स्मारक में यह सिक्का बनाया था।

यह तो स्वयंसिद्ध है कि ज्यापार के श्रारम्भ से ही सिक्के तैयार किये जाने लगे। सिक्कों की श्रधिक संख्या उस समय में ज्यापारिक उन्नति को बतलाती है। मीर्य तथा गुप्त काल में श्रधिक संख्या में सिक्के प्रचलित थे। कौटिल्य ने

४३

छोटी तील के कई प्रकार के सिकों का वर्णन किया है। गुप्तकालीन विभिन्न शैली (प्रकार) के सिक्के अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ये सिक्के तत्कालीन राज्य के वैभव तथा समृद्धि के घोतक हैं। ईसवी सन् की चौथी पाँचवीं सदी में भारत से विदेशी व्यापार इतना बढ़ गया था कि सोने के असंख्य सिक्के वस्तुओं के बदले इस देश में आने लगे। इस बाढ़ को देखकर पिलनी ने रोम के निवासियों के सुखमय जीवन की निन्दा की क्योंकि भारत को असंख्य धन देकर वस्तुओं के वादती थीं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्राचीन कालीन सिक्कों से राजनैतिक परिस्थिति का ज्ञान किया जा सकता है। सिक्कों के धातुओं में मिश्रण का पता लगा कर विद्वानों ने यह अर्थ निकाला है कि उस धातु की कभी अथवा विदेशी आक्रकण से उत्पन्न कठिनाईयों के कारण ही शुद्ध धातु के सिक्कों के स्थान पर मिश्रित धातु की शुद्राएँ तैयार की जाती थी। गुप्त सम्राट स्कन्तगुप्त की मिश्रित सोने की शुद्राएँ इसके प्रमाण स्वरूप उपस्थित की जा सकती हैं। व्यापार की कभी तथा हुणों के आक्रमण ने गुप्त सुद्वानीति में परिवर्तन ला दिया। यद्यपि उसने भारतीय सुवर्ण तील (०० रत्ती) को अपनाया परन्तु धातु की शुद्धता को स्थायी न रल सका।

ं संचेप में यह कहना उचित प्रतीत होता है कि- तिकों के स्वम अध्ययन से इस तरह की अनेक बातें मालूम पड़ती हैं।

## (११) सिकों में कला-प्रदर्शन

मारतीय जितत कला का इतिहास बड़ा विस्तृत है। जीवन के प्रत्येक श्रंग में कला का प्रदर्शन किया जाता था। भारत में सिकों के निर्माण में पीछे चल-कर कलाविदों ने अपनी हस्त-कुशलता दिखलाई। पहले कर्षापण के बनाने में किसी प्रकार की योग्यता की श्रावश्यकता न थी। साधारण व्यक्ति पत्तर को पीट कर इकड़े काट कर सिक्के तैयार करता रहा। भारतीय श्रीक राजाओं के सिक्कों पर पश्चओं की श्राकृतियाँ बनने लगी। भारतीय जानवर—हाथी, घोड़े, शेर बैल श्रादि के चित्र ठरपों ह्यारा तैयार होने लगे। यूनानी कला का कुछ प्रभाव श्रीक सिक्कों पर दिखलाई पडता है। राजा की श्राकृति तथा विभिन्न यूनानी देवताओं का प्रदर्शन विदेशी ढंग से होता रहा। ईसा पूर्व पहली सदी में कुवाणवंशी वीम कदाफिस के सोने के सिक्कों पर शिव की मूर्ति मिलती है। श्रव्य कुवाण नरेशों के सिक्कों पर राजा ईरानी चस्त्र पहले दिखलाया गया है। यद्यपि वे मूर्तियाँ कला की दृष्टि से श्रव्यक्ती नहीं कही जा सकतीं परन्तु सिक्कों से वस्त्र के पहनने का प्रकार च ढंग'मालूम पड़ता है। ग्रुस नरेशों ने भी स्टैन्डर्ड प्रकार के सिक्कों

(गरुडम्बर्जाकित) पर ईरानी वैरा तथा वस्त्र को अपनाया। सम्बे कोटं तथा सिर पर गोल टोपी पहने राजा की मूर्ति है। कुल्डल, गले में हार, मुजदर्ख तथा कंकण ग्राटि त्राभु रणों से सुशोभित राजा का शरीर है । गुप्तकालीन लालित कता ( मर्ति ) में एक विशेषता है कि मूर्तियों के सिर के चारों तरफ प्रभामण्डल बनाया जाता था । सारनाथ की पद्धति में बद्ध की सर्तियों से सर्वत्र प्रभामएडल दिखलाया गया है। वही तरीका गप्तकालीन सिक्कों पर दिखलायी पडता है। राजा तथा लच्मी की मुर्तियों से प्रभामण्डल का होना ग्रस सिक्कों की विशेषता है। भारतीय वेशभू म में सहद्वमुस बैठ कर विषा बजा रहा है, सिर के चारों श्रोर प्रभामण्डल से मुख की शोभा वह गयी है। इसी प्रकार व्याघ्र मारने वाले सिक्के में राजा आखेर की चित्तवृति या भाव में दिखलाया गया है। इसी को तो कला का सचा प्रदर्शन कहेंगे। कमारगुप्त प्रथम के मोर वाला सिका भी गुप्त-कला का प्रतीक माना जा सकता है। ग्रह्म मूर्तिकला में मोर पर सवार कार्तिकेय की मूर्ति का विरोप महत्त्व दिया जाता है। यह काशी के कला-भवन में सुरिवत रक्ला है। ठीक उसी ढंग की मृतिं (कार्तिकेय की ) कुमार के सिक्के पर बनायी गयी है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत 'के स्वर्ण खुग की कला-जो चरम सीमा को पहुंच गयी थी-का ठीक ठीक प्रदर्शन सिक्कों पर भी मिलता है। इनके सर्वंत्र प्रचार के कारण कलाकारों ने अपनी क्रशलता का परिचय सिक्कों द्वारा जनता को दिया था।

सिक्षें पर कला का प्रदर्शन उसकी अवनति के साथ घटता गया। यद्यपि
सध्य में भी पार्टालपुत्र, बंगाल श्रादि स्थानों में मृतियाँ बनती रही परन्तु राजा
तथा जनता ने कला में विस्तार तथा प्रचार को मन से गिरा दिया मृतिया केवल
मिन्द्रि में प्जानिमित्त रक्खी जाती रही। दुर्ग तथा मिन्द्रि निर्माण में कला को
उचित स्थान दिया गया पर सिक्षें के महस्व को समकः न सके अथवा कलाविदें
का ध्यान उम तरफ से हट गता। विस्ती भी भद्दे तरीके पर सिक्षे ढाले जाते रहे।
समैनियन राजाओं की भद्दी मृतियों का राजप्ताने में नकल किया गया। सिक्षें
पर राजा की मृतिं इतनी भड़ी तरह से बनने लगी कि अन्त में सिक्षें पर मृतियों
का पहचानना श्रसम्भव हो गया। केवल एक गोल सी शकल बना टी जाती
रही। इसी भद्देपन के कारण उन सिक्षें को गिध्या मुद्रा के नाम से
पुकारते है।

इम प्रकार कला की उन्नति के साथ सिकों पर कला का प्रदर्शन अरन्हे हंग पा मिलता है और शनैः शनैः उपेका के कारण उन पर भद्वापन का साम्राज्य हो गया।

# (१२) सिक्कों के चिन्ह

भारतवर्ष मे यद्यपि बहुत पुराने समय से सिक्के चले 'श्रा रहे है परन्तु उन पर लेख ( Legend ) खुदवाने की प्रथा ईसा पूर्व दूसरी सदी से चली। उससे पूर्व के सिक्कों पर चिद्ध ही चिद्ध दिखलाई पड़ता है। लेख श्रंकित कराने पर भी सिक्के की दूसरी ग्रोर मध्यभाग में किसी प्रकार के चिह्न अवस्य रक्खे जाते थे। चिद्ध शब्द से तात्पर्य यही माना जा सकता है कि अमुक वस्तु के पहचानने में वह (चिह्न) साधक समका जाता था। सन्भवतः इसी भावना को लेकर प्राचीन समय में सिक्कों पर चिक्क तैयार किए जाते थे। भारत के सबसे प्राचीन सिक्के पंचमार्क पर अनेक चिह्न मिलते हैं जिनके विषय में अभी एक मत नहीं है। उनके ठीक अर्थ का पता नहीं लग सका है। भारतीय तथा पश्चिमी विद्वानों ने पंचमार्क सिकों के चिह्नों की सार्थकता बतलाने का अग्रहा किया है तथा काशी के विद्वान बाब दर्गांप्रसाद ने इस ग्रोर प्रशंसनीय कार्य किया है। सिक्कों के अध्ययन से कोई निश्चित सिद्धान्त तय नहीं हो सका है। ऊपरी भाग में एक ही तरह के चिह्नों को समृह में रखकर कालनिर्णय का प्रयक्ष किया जाता है। विद्वानों का मत है कि ये सिक्के संघ श्रेणी द्वारा तैयार किए जाते थे, अतः बहुतों पर जो समान चिद्ध हैं वह एक ही संस्था के चलाए माल्म पहते हैं। एक समूद्र में कई चिद्ध विभिन्न वातों को वतलाते हैं। कोई चिद्ध स्थान के लिए. कोई संस्था के लिए अथवा कोई राजवंश के लिए रक्खा गया है। ऊपरी भाग के बनिस्वत दूसरी श्रोर कम या श्रधिक चिह्न पाए जाते है । इनका भी कुछ सहत्व था। जब एक सिक्का किसी संस्था से चलकर दूसरी श्रेणी के पास आता था ती उसके घातु और तोंल की जींच होती थी। अमुक सिक्ते को शुद्ध तथा ठीक वजन का पाकर पीछे की स्रोर वह संस्था निशान लगा देती थी। इस प्रकार तीसरे, चौथे पाँचवें श्रादि श्रेणियाँ श्रपना चिद्ध उस पंचमार्क के पीछे लगाया करती थीं। श्रारम्भिक श्रवःथा में सम्भवतः कम निरान मिलेंगे श्रीर ज्यों ज्यों उसका प्रस्तर होता गया चिह्नों की संख्या बढ़ती गयी। यहाँ तक कि स्थानाभाव के कारण एक चिह्न दूसरे को दक खेता है। पंचमार्क सिक्कों का प्रचार विदेशी सिक्के के प्रचलन से शनैः शनैः कम होने लगा।

भारत में प्रायः सभी राजा एक न एक तरह का राज्य चिह्न रखते थे। पंचमार्क सिकों पर मेरु पर्वत के चिह्न को विद्वानों ने मौर्य बंश का राज्यचिह्न माना है। सहगौरा पत्र पर तथा बुखंदीबाग ( पटना ) से प्राप्त मौर्य स्तम्मों पर वैसा ही चिह्न ( मेरु पर्वत ) देखा गया है। इसी आधार पर मेरु पर्वत वाला सिका मौर्यवंशी सुद्रा माना जाता है। ईसा पूर्व २०० से भारतीय यूनानी राजाओं का शासन यहाँ प्रारम्भ हुआ। चूँकि वे यूनान के निवासी थे अतएव अपने सिक्कों पर यूनानी देवी-देवताओं को स्थान दिया। इरक्यूलस, ज्यूपिटर पैलास, नाना आदि उनके सिक्कों पर चित्रित मिलते हैं। भारत में राज्य करने के कारण इस देश के चिह्नों को श्रीक राजाओं ने भी अपनाया। अथवा यों कहा जाय कि भारतीय जनता के प्रिय बनने के लिए निव्द, हाथी, घोड़ों आदि जानवरों के चित्र सिक्कों पर देने लगे। इसी के साथ साथ भारतीय तौल को भी काम में ले आए। उन सिक्कों का प्रभाव इतना गहरा था कि यूनानी नरेशों के बाद गांधार तथा पंजाब में छुपाण राजाओं ने जो सिक्के तैयार कराए उन पर यूनानी देवी तथा देवता को अधिक संख्या में अंकित किया गया। यद्यपि उन राजाओं ने भारतीयपन को छोड़ा नहीं तथापि शिव तथा छुद के सिवाय किसी अन्य देवता की मूर्ति नहीं मिलती। कदिमस, कनिष्क हुविष्क तथा वासुदेव के सिक्कों पर ईरानी, यूनानी तथा हिन्दू देवी-देवताओं की मूर्तियाँ मिलती हैं। कुषाण वंश का कोई विशिष्ट चिक्क नहीं था।

क्रयाण राजाओं से पूर्व शक सत्रप के सिक्कों पर मेरुपर्वत का चिह्न पाया जाता है। स्यात उन लोगों ने पंचमार्क सिक्कों से नकल कर लिया था। यह उनका विशेर चिह्न था जो सदा चत्रप सदास्त्रों पर मिलता है। ईसा पूर्व पहली तथा दूसरी शताविद्यों में पंजाब तथा उत्तरी पश्चिमी राजपूताने में प्रजातंत्र (संघ) शासन अचितत था। उनके मुख्य अधिकारी वर्ग ने सिक्के तैयार कराये जिन पर कई प्रकार के चिन्ह मिलते हैं। जिनमें नन्दि (बैल) की प्रधानता दिखलाई पडती है । सम्भवतः जिस भूभाग में संघ शासन था वहाँ शैवमत के प्रचार होने के कारण धार्मिक चिद्ध (शिव का बाहन ) निन्द को सिक्कों पर चित्रित किया। यह त्रवस्था बहुत समय तक न रही उनके समकालीन कई जनपद राजा थे जिनका एक खास तरह का चिह्न था। भारत मे प्रधान स्थानों के चिह्न भी स्थानीय सिकों पर स्थान पा चुके थे। पंचालदेश का खास चिन्ह था जिसके बीच मे शिव लिझ बायी श्रीर घेरे में वृत्त तथा दाहिनी श्रीर सपें से बना वृत्त सम्मिलित था। ये तीनों मिल कर पांचाल चिह्न कहे जाते थे और एक साथ प्रयोग किए जाते थे। कीशाम्बी चिह्न से घेरे में बृह्न तथा मन्दि को बोध होता है। तहाशिला तथा । मालवा के विभिन्न प्रसिद्ध चिद्ध थे जो उन नगरों के हुनाम से । पुकारे जाते थे। किसी सिक्ते पर इन चिहों को देखकर शीघ । कहा जा सकता है असक सिका तनशिला अथवा मालवा से सम्बन्ध रखता है।

गुप्त सम्राटों के ऋभ्युद्य के साथ साथ सुद्रानीति में परिवर्तन पाया 'जाता है। गुप्त नरेशों ने वैप्णव होने के कारण गरुड़ध्वज को सिक्के पर महत्वपूर्ण स्थान दिया ग्रीर सभी सम्राटों ने गरुड़-वर्जाकित सिक्का तैयार कराया। इससे स्पष्ट है कि गरुड़-वज गुसवंश का राज्य चिह्न था। इतना होते हुए भी गुप्त नरेशों ने विभिन्न प्रवसरों से सम्बन्धित स्माकर सिक्कों का प्रचार किया था। वीया बजाते हुए समुद्रगुप्त का सिक्का तथा दश्य (नाटक) देखते हुए चन्द्रगुप्त के सिक्के विशिष्ट श्रवसर पर तैयार किए गये थे। कुमारदेवी ग्रीर खिच्छवी का सिक्का विवाह के स्मारक में तथा श्रश्यमेश्व वाला सिक्का दिग्विजय के उपलच में निकाले गये थे। इस नीति के कारण गुण्त सिक्कों का हंग बढ जाता है अन्यथा राज्य-चिह्न के साथ एक ही प्रकार का सिक्का तैयार हो सकता था। गुप्तवंश के श्रंत हो जाने पर भारत की छोटी छोटी रियासतों ने सब मिलकर केवल दो ही चिह्न का समावेश अपने सिक्कों पर किया। उत्तरी पश्चिमी व राजपूताने के राज्यों ने निक्त को अपनाया। इन्हेलखपड तथा मध्यशंत में गुण्त सिक्कों की जचमी की मूर्ति को सब राजाग्रों ने चिन्नित किया। इस प्रकार निन्द तथा जचमी मध्य-कालीन सिक्कों पर यथास्थान पायी जाती हैं।

दिचया भारत के सब से पुराने सिक्के अंध्र जातीय के मिलते हैं। इन सिक्कों पर चन्नप राजाओं के सदश सुमेरू पर्वत और उज्जियनी (मालव) चिद्ध पाया जाता है। इसका कारया यह है कि राजा शातकर्त्यों ने चन्नपों को परास्त कर अंध्र राज्य को मालवा, लौराष्ट्र तथा उपरान्त तक विस्तृत किया। सौराष्ट्र में चन्नप के सिक्के प्रचलित थे। मालवा में सिक्कों पर मालव चिद्ध वर्तमाण था। अतः दोनों चिद्धों को अंध्र राजाओं ने अपनाया। चोड़ मंडल के किनारे पर अंध्र लोगों के सीसे के सिक्के मिले हैं जिनपर जहाज़ तथा मालव चिद्ध मिलते हैं। स्थात किसी अलबेड़े के विजय के स्मारक में जहाज का चिद्ध सिक्कों पर रक्ला गया था। उनका कोई विशेष प्रकार का राज्यचिद्ध न था। जिस प्रांत में सिक्के बनते रहे उसी स्थान का चिद्ध सिक्कों पर अंकित कर दिया जाता था जो एक राजनैतिक बात समभी जाती थी। सारांश यह है कि राज्यचिद्ध को प्रधान स्थान देकर भी स्थानीय था स्मारक चिद्धों की उपेबा व की जाती थी।

### दूसरा अध्याय

# पञ्चमार्क (आहन) सिक्कें

पंचमार शंत्रों जी शब्द हैं। इनका अर्थ होता है या इस शब्द से उन सिकों का चीच होता है जिनरर पुराने ममय में चिह्न लगाया जाता था। पिछले अध्याय में वनलाया जा नुना है कि कि भारनवर्ष में सब से प्राचीन सिकों का नाम पुराण् या धरण् मिलना हैं। पंचमार्क में उन्हीं का बोध किया जाता नामकरण् हैं। मनजान्तर में कर्तारण् का भी नाम दिया गया। इसी का मंजिस नाम 'पण्' भी पुस्तकों में उल्लिखित मिलता हैं। इम्मिलए यहाँ उसी प्राचीन उपलब्ध सिकों का वर्णन किया जायगा। अभी तक नो उनके मिल्हानों, प्राचीनना और नम्मश्रम्बी अनेक बातों का विवेचन किया हैं। इस स्थान पर मिकों को देख का उनके साजान् बनावट से ऐतिहासिक बातों में चर्च की जायगी। प्राचीन नामों का प्रजीग न कर आजकल प्रचलित नाम 'पंचमार्क' हो सब लोग अपना लिए हैं। उन सिकों पर चिह्न लगाने ( बनावट ) के कारण् ही ये पंचमार्क ( Punch marked ) विशेष निणान बाले , नाम से प्रसिट हैं बरन् ये बही सिके हैं जिन्हें पुराण अथवा कर्यापण के नाम से विशेष किया गया है।

पहले बाह्यण ब्रह्मों में वे सिकों शतमान के नाम से उिल्लिखित हैं। संस्कृत तथा बाँड नाितृत्य में वे पुराण अथवा धरण के नाम से अमिड हुए। ताँबे के मिछे जानम कर्यारण था (कर्यापणन्तु विज्ञेषः नािज्ञकः कािर्वेकः पणः) पीछे से चाँडो तथा ताेंचे डोनों धानुश्रों के सिके के लिए कर्यापण का प्रयोग होने लगा हमना विशिष्ट नारण था। भारत में एक ही विशुद्ध धानु को लोग पमंड करने थे। काैंडों के चलन मे नाग्चे के छोटें सिक्के बहुत कम बनते रहें। चाँडी विदेशी नथा नाम्चा टेशी धानु थी। अनः सामृत्ती रियासनों मालवा नथा इंगन—ने नांचे को अपनाया। प्रम्तु केंचे समाज में चाँडों का ही अयोग होना रहा। इस प्रभाग नाम्चे का प्रयोग घट गया। उसी समय से कर्यापण चांडी नथा नाम्च डांनो धानुशों के सिग्ने के लिए प्रयोग होने लगा। जानकों में ऐसे उदाहरण मिन्दने हैं। काेंटिल्य के समय में पण (कर्यापण का संिपन नाम) से चाँडों के सिग्ने का बोना था। छुड़ लोगों का यह भी

मत है कि कर्षापण तौल का नाम था बाद में सिक्के के लिए प्रयुक्त होने लगा। दोनों की तौल में ग्रस्तर था। चाँदी का सिका ३२ रत्ती तथा ताम्बे का ५० रत्ती का होता था। मासक से छोटे सिकों का बोब होता था। इस प्रकार पंचमार्क सिक्कों के लिए प्राचीन नास प्रथक प्रथक मिलते हैं। जैसा वर्णन किया जा जुका है कि अध्यन्त प्राचीन काल से भारतवर्ष में ताँबे तथा चाँदी के सिक्के प्रचलित थे। चाँदी की संख्या बहुत अधिक थी। साधारणतया यही देखने मे आता है कि पंचमार्क सिक्कों पर लेख तथा तिथि उल्लिखित नहीं मिलती। उनकी शक्त बडी भही है। किसी राजा के नाम अथवा अधिकारी के नामों की अनुपस्थिति में यह कहना बढ़ा कठिन है कि ये सिनके किस वंश के हैं किस समय तैयार किए गए, किस व्यक्ति ने उन पर ठप्पा दिया और किस स्थान पर बनाए जाते रहे । सुद्रा शास्त्रवेताओं के लिए पंचमार्क सिक्कों के बारे में निश्चित मत कायम करना बढी कठिन समस्या रही है। अभी भी उस स्थिति में कुछ परिवर्तन न हो पाया है। पंचमार्क लिक्हों के विषय में जो कुछ कहा आता है या कहा गया है वह उनके चिह्नां ( symlols ) को देख कर परीचा कर तथा अनुमान कर स्थिर किया जाता है। उनके अंब्रेजी नाम ( पंचमार्क ) से पता चलता है और देखने से भी ज्ञात होता है कि उन पर कई प्रकार के चिह्न उप्पे ( Panch ) से अंकित किए गए हैं। उनमें कोई कम नहीं है। अतएव बहत से चिह्नों के मिश्रण से गड़बड़ी हो जाती है। उप्पा मारते समय असावधानी के कारण एक चिह्न दसरे को ढक खेता है जिसके कारण उनको प्रथक करना तथा सेट बतलाना कठिन हो जाता है। चिह्नों के विशेद से ही ऊपर नीचे के भाग को समका जाता है। इस तरह तमाम चिह्नों से युक्त प्राचीन पुराण या कर्षांपण श्राजकत पंचमार्क सिक्षों के नाम से विख्यात है।

पिछलं अध्याय में भारत में सिक्कों के आरम्भ का विवेचन विस्तृत रूप से किया गया है। प्रायः सभी विद्वान इस बात को मान लिए हैं पंचमार्के का कि भारतवासियों ने ईसा पूर्व १००० वर्ष में किसी प्रकार आरम्भ के सिक्के को तैयार किया था। वैदिक तथा बौद्ध प्रन्थों के आधार पर तो यह तिथि और भी छे जा सकती है। परन्तु प्रतातव की खुदाई में पंचमार्क से प्राचीन सिक्के उपलब्ध नहीं हुए है अतए व्यवहार की दृष्टि से इन्हीं को सब से प्रताना सिक्का कहा जा सकता है। शतपथ बाह्य में जो तौल (१००-रत्ती) का वर्षांन आता है उसी तौल के सिक्के त्विशिला के देर में मिले है जिनके आधार पर यह तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये पंचमार्क सिक्के ईसा पूर्व ४०० वर्ष में अवस्थ तैयार किए

जाते थे। उस समय से लेकर ई० पूर्व ३०० वर्ष तक ( सिकन्दर के भारत पर श्राकमण् के समीप ) पंचमार्क सिक्के अवश्य इस देश में प्रचलित थे। सिकन्दर के ग्राहमण के बाद भारत में विदेशी सिक्के ग्रा गए जिनपर राजा की मूर्ति तथा लेख वर्तमान थे। इन यूनानी सिक्कों से पूर्ण भारतवर्ष मे पंचमार्क सिक्कों का प्रचार रहा पर-त विदेशी सिक्टों के आगमन से भारतीय मुद्रा का श्रंत न हो गया। वे किसी न किसी रूप में ईसाई की तीसरी सदी तक उत्तरी भारत में प्रचलित थे। विद्वानों का कहना है कि उसी प्रकार के सिक्के दिवसी भारत में ईसवी ६०० तक चलते रहे। मौर्य युग में पंचमार्क का खुब प्रचार था जी इसका श्रंतिम काल समका जाता है। इससे पूर्व नंद तथा शेरनाग का शासन काल में भी ये ही सिश्के काम में लाए जाते थे । उनका प्रारम्भिक इतिहास ठीक तरह से ज्ञात नहीं है परन्त जैसा कहा गया है साहित्यिक प्रमाणों पर पंचमार्क का श्रारम्भ ई० पूर्व ५०० से कम नहीं माना जा सकता। तच्छिला से प्राप्त सिक्कों की तौल ( ३०० रत्ती ) साहित्य में उन्निखित वज़न के बराबर हो जाती है इन सब बातों पर विचार करके ई० पूर्व १००० वर्ष में पंचमार्क का आरम्भ माना जा सकता है। यही कारण है कि संसार में कोई सिका पंचमार्क से सुकाबिला नहीं कर सकता। ये संसार में सब से पुराने सिक्के हैं।

पंचमार्क सिक्के कई आकार के मिलते हैं। कोई लम्बा, चिपटा चतुर्भुंज, अंडाकार, चौकोर तथा गोल आदि सक्त के मिले हैं। सबसे पहले चॉदी या

ताँवे के छुड़ को काट कर सिक्के तैयार किए जाने लगे। सिक्के तैयार ऐसे पंचमार्क शतमन के नाम से विख्यात थे जिनका तौल करने की विधि सबसे अधिक १०० रत्ती होता था। समयान्तर में इन्ही छुडों और स्थान को पीटकर चपटा कर दिया गया और उतपर ठप्ने लगाए

जाते थे। ये सिक्कों से सदा छोटे रहते थे। चूँकि इन्हें छुड़ को पीट कर तैयार किया जाता था इसिलए उनकी शकल भही होती थी। किसी आकार का सिक्का तैयार हो जाता था। तीसरे प्रकार की शैती पहले से वैज्ञानिक थी। चाँटी या ताँवे के चादर को पतला बनाकर विशेप आकार—चौकोना, गोल—के छोटे-छोटे टुकड़े काट लिए जाते थे। उनको तौला जाता था। यदि उनकी तौल निश्चित तौल (३२ रत्ती) से अधिक होती तो किसी किनारे (कोने) से थोड़ा सा भाग काट लिया जाता ताकि उनका तौल ठीक हो जाय। तब उन पर चिह्न लगाया जाता था। इसिलए कोई भी सिक्के ठीक आकार—गोल या चौकोने—के नहीं रह जाते थे। सर्वप्रथम जो कार्णापण तैयार किए गए वे बहुत पतले और चौड़े होते थे।

¥٤

कालान्तर में ये मोटे पत्तर से काट कर बनाए जाने लगे। इस ढंग के पंचमार्क (कार्षापरा) किस स्थान पर तैयार किए जाते थे यह ठीक तौर पर कहा नहीं जा सकता । साधारसतया ऐसे पंचमार्क अनियनत संख्या मे भिलते है । कई स्थानों से मिट्टी की पनके गोल वस्तर्एँ मिली है जिनपर श्राकृति या चिन्ह भी मिला है । उन्हें सद्धा (Seal) के नाम से पुकारा जाता था। परंतु श्राजकल वे सिट्टी के साँचे माने जाते हैं जिनमें सिका ढाजकर तैयार किया जाता था। मधुरा तथा कोण्डपुर (हैदराबाद दिएए) नामक स्थानी से पनके मिट्टी के साँचे मिले हैं जिसमें धास गलाकर नजी द्वारा असजी सिक्के के स्थान पर पहुँचायी जाती थी। वहाँ साँचे मे विभिन्न चिह्न बने रहते थे. जो पिछले चाँदी या ताँडे के ठंडे होने पर श्रंकित हो जाते थे। मधुरा में एक साँचे में कई करा-पया हाले जाते थे। लेकिन कोएडपुर में एक साँचे में एक ही पंचमार्क (सिका) हाला जाता था। तीसरा हंग ठप्ये से गरम धातु पिण्ड पर दबाव हाल कर तैयार करने का था। एरण-सागर जिला, मध्यशंत, मे एक काँसा का ठप्पा (die) मिला, है जिसके मरडल (dise) का चिन्ह अंकित कर गोलाकार करीपण तैयार किया जाता था। संचेप में यह कहा जा सकता है कि इंसापूर्व शताब्दियों में पंचमार्क सिक्के तीनों रीतियों - पत्तर काटकर साँचे में ढालकर तथा ठप्ये से निशान लगाकर — से तैयार किए जाते थे। मधुरा, कोश्हदर तथा परया के अतिरिक्त अन्य स्थानों के बारे में कुछ जात नहीं है।

सदाशास्त्र वेताओं में यह विवाद का अरन रहा है कि पंचमार्क ( सबसे प्रराने सिक्के ) सिक्के किस की श्राज्ञा से तैयार किए जाते थे। मौर्य काल से पूर्व कोई साम्राज्य भारत में स्थापित न हो सका जो सारी निर्माण-कर्ता बातों पर ध्यान देता । देश की समृद्धि व्यापार पर निर्भर है श्रीर व्यापार की उन्नति सिक्तें के साथ सम्बन्धित है। प्राचीन समय में भारतवर्ष का व्यापार व्यापारिक संस्थाओं (श्रेणी या नैगम सभा ) के हाथ मे था। राष्ट्र का समुचा न्यावसाविक जीवन श्रेशियों के संगठन पर निर्भर था। साहित्य तथा लेखों में इस प्रकार के श्रीणयों का पर्याप्त वर्णन मिलता है । वैशाली, भीटा तथा राजधाट से प्राप्त सुद्राक्षों ( seals ) मे श्रेणी या नैगम समा का उल्लेख मिलता है जिससे ज्ञात होता है कि उनका एक कार्यां जय श्रीर वहीं से सब व्यापार का कार्य होता रहा । श्राधिक विद्वानों का मत है पंचमार्क सिक्के तैयार करने वाले का अधिकार श्रेशियों को था श्रथवा यों कहा जाय कि न्यापारिक संस्थाएँ सिक्के तैयार किया करती थी। पंचमार्क सिक्कों पर ऐसे चिन्ह मिलते है ( जिनका वर्णन आगे किया जायगा )

तिनमें से सम्भवतः कोई न कोई उन श्रेणियों के चिन्ह थे जिन्होंने उसे तैयार किया था। चिन्ह तो अनेक प्रकार के हैं जो पृथक पृथक स्थान की श्रेणियों के ग्रलग श्रलग चिन्ह मालुम पडते हैं। श्रेणियों के श्रीतिरिक्त सुनार लोग भी उस प्रकार के सिक्के (पंचमार्क) तैयार करते रहे होंगे । तीसरा मत है कि आगे चलकर शासक (स्थानीय) स्ययं सिक्के तैयार करने लगे । इसका जो कुछ भी कारण हो पर यह व.त ऐसी ही अनुमान की जाती है। सम्भवतः श्रेणी तथा सराफ द्वारा शिक्के मार्च काल से पूर्व तैयार किये जाते थे जो आवश्यकतानुसार कम मंद्रया में बनते रहे। विभिन्न श्रे शियों के पास यही एक काम नहीं था । अन्य कार्यों के साथ एक सिनके तैयार करने का भी जिस्सेदारी थी। यदि कोई व्यक्ति चाँदी रखता तो भी वह सिक्के तैयार नहीं कर सकता था। उस समय जनता श्रमुक श्रेणी को ही जिन्मेदार संस्था मानती थी । उसका नाम भी सब को जात था। ग्रतः जब तक उम श्रेणी अथवा सुनार (सराफ) की महर उस सिक्के (नएसदा) पर न होती तब तक जनता उन्हें प्रहण न कर सकती थी। चाँडी के सिक्कों पर महर का यह अर्थ समका जाता कि उसकी धात शब्द है और एक सा तौल है। ग्रतः कोई व्यक्ति चाँदी के सिक्के उसी सराफ के यहाँ तैयार कराता श्रीर काम चलाता था। इस प्रकार के सिक्के बनाने का वर्णन बुद्धधोब ने सामंत पसारिका के रपसूत्त में किया है। जिसमें नैगम द्वारा चित्रविचित्र (पंच) सिक्के तैयार करने का प्रमंग मिलता है। उसी सिलसिले में एक कथानक आता है कि एक माता अपने पुत्र को मराफ बनाना नहीं चाहती क्योंकि सूचम ठप्पों के कारण उसके बालक की श्रांलें खराब हो जाने का भय था। इन सब बातों से हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि ईमा पूर्व ५०० से पहले श्रेणी तथा सराफ एंचमार्क (कार्पाएण) विक्के तैयार करने के श्रसली श्रधिकारी थे।

तविशला की खुदाई में छोटे तथा ठीक तील के श्रगिणत पंचमार्क सिक्कें मिले हें जिन्हें मीर्यकालीन सिक्का माना जाता है। इतिहास के जानने वालों से मीर्य साम्राज्य के विस्तार का हाल छिपा नहीं है। उतने बढ़े (श्रफगानिस्तान से मैस्र तक काठियावाट से बंगाल तक) साम्राज्य में सिक्कों का खूब प्रचार था। ऐसे विस्तृत राज्य को सम्भालने वाली सेना के बनाए रखने में मीर्थ शासकों को रुपये की श्रावश्यकता थी। शासन के श्रन्य विभागों के सचालन के लिए भी रुपये की जरूरत थी। मीर्थ सम्राट को रुपये जमा करने का मार्ग हुँदना पड़ा जिसका वर्णन पर्धशास्त्र में मिलता है।

ईमा पूर्व ३०० वर्ष से पहले भारतवर्ष में साम्राज्य स्थापना की भावना नहीं

थी। चन्द्रगृप्त मौर्य ने भारत में सर्वंप्रथम साम्राज्य स्पापित किया ऋतएव मौर्य सम्नाटों को शासन के विभिन्न भ्रंगों को नए सिरे से संचालित करना पड़ा। यद के लिए असंख्य सेना रखना आवश्यक था। रुपये एकत्रित करने का सार्ग सीमित थे। उस समय व्यापार बड़े पैमाने पर था। दैवस (शुरुक) ब्रांदि करों से ब्राय हन्ना करती थी तो भी शासक को आर्थिक कठिनाई का सामना करना पडता था। मौर्यो ने अपनी अर्थनीति को इस तरह चलाया कि देश के न्यवसाय और न्यापार की उन्नति होने लगी । श्रेणियों के हाथों से आर्थिक शाक्ति को सीयों ने पूरी तरह से हटा कर सिक्का तैयार करने का अधिकार राजा ने अपने हाथ में ले लिया। कौटिल्य अर्थशास्त्र में ऐसा वर्णन मिलता है कि उस समय ( मौर्यकाल में ) दो प्रकार के सिक्के प्रचित्त थे। पहला को सप्रवेश्य (Ligal tender) जो राजकीय टकसाल में बनता था। वृक्षरा व्यवहारिकी कहलाता था जिसे राजा के खजाने में तो नहीं रख सकते थे परन्तु जनसाधारण में प्रचितत था। पंचमार्क सिक्के के चिन्हों विवेचन से भी यही बात मालूम पड़ती है। विशेष चिन्ह (मेरू) बाले सिक्के मौर्यों ने तैयार कराया था तथा श्रन्य सिक्कों के प्रचार की श्राज्ञा दे वी थी। उनपर राजकर्मचारी राजांक का ठप्पा लगा देता था। मौर्यकालीन टकसालों की देखरेख जवणाध्यत नामक कर्मचारी करता था श्रीर पहले से प्रचित्त श्रीर नवीन सिक्कों के शुद्धता की जॉच रूपादर्शक करता था। जॉच करने की कोई श्रविध निश्चित न थी परन्तु मन् ने छः सास का समय उचित बतलायां है ( षटसु पटसु च मासेसु पुनरेव परीक्ष्येत — मनुस्मृति मा४०३ ) श्रीर कौटिक्य ने जाँच की फ्रीस का भी विधान किया है। सिकों को जॉचने के लिए फीसदी ब्राठवाँ भाग शुरुकरूप में लिया जाता था। जो व्यक्ति बिना जॉच कराए सिक्के को काम में लाता था उस पर २४ पण दश्ड लगाया जाता था। पाँच फीसदी उनसे ब्याजी ( Profit tax ) लिया जाता था। सम्भवतः वर्तमान ब्याज (सूद ) शब्द उसी से निकला है। इस पूरे विवरण का यह अर्थ निकलता है कि मीर्थ शासकों ने तैयार करने का अधिकार अपने हाथ में ते तिया और उसका पूरा कार्य राजा की श्राज्ञा से होने त्तगा। सौर्य सम्राट् से पूर्व किसी छोटेया बढ़े-शासक ने सिका निर्माण के कार्य को गौण समम कर महत्व नही दिया या उनके पास इतने साधन न थे। मौर्य साम्राज्य की स्थानपना के पश्चात् इस महस्वपूर्ण विश्य पर शासक ने विचार किया श्रोर सम्भवतः चायाक्य की सलाह से चन्द्रगुप्त ने इस कार्य पर भी ध्यान दिया। केंचे पदाधिकारी नियुक्त किए। प्रथक विसाग खोला ताकि इसमें कुशल-पूर्वक कार्य हो सके। पहली सदी भारतवर्ष में सिक्के तैयार करने का पूर्ण ऋधिकार शासकों

ने अपने हाथ में ले लिया। श्रेणी अथवा अन्य किसी संस्था को सिक्के तैयार करने का अधिकार न मिल सका।

पिछले अध्याय में यह कहा गया है कि भारतवर्ष में सब धातुओं के सिक्के (सोना, चॉटी तथा तॉबा) चलते थे। वेदों से लेकर संस्कृत साहित्य तक इस बात का प्रमाण मिलता है कि सोने के सिक्के बनते धात तथा तौल रहे। तत्कालीन सिक्कों का आकार अभी तक मालम नही हुआ है न कोई सिक्के ही मिले हैं। प्राचीन समय में सीने के गहने बनाने का बरत प्रचार था। मोहन जोदहो तथा हरणा की खुदाई में भी सोने के गहने मिले हैं। उस समय धन को ग्राभवा। के रूप में एकत्रित किया जाता था। मुद्राएं भी अवश्य होंगी पर उनकी संख्या अधिक नहीं हो सकती। ईसा पूर्व ६०० वर्ष में ईरानी सोने के सिक्के मिलते हैं जिसका अनुपात चाँदी के सिक्कों के साथ दिया है । पारसी राज्य में स्रोने चाँदी में १:१३:३ का श्रनुपात था परग्त भारत में सोने की श्रिधिकता के कारण १:६ का अनुपात था। चॉदी विदेश से ग्राया करती थी ग्रतएव उसका ग्रधिक सत्य होना स्वाभाविक है। आधुनिक समय में विदिसा तथा मालवा के देर में जो सिक्के सिले हैं उनमें तॉबे की अधिकता है। इसका यह अर्थ निकलता है कि न्यवहार में ताँबे के सिक सबसे पाचीन मिले हैं। भारत से सोने के सिक्के कुवाया नरेशों ने सर्वप्रथम चलाया था। उस से पूर्व डिल्लिखित सिक्के प्रभी तक दुष्प्राप्य हैं। इस कारण सोने चाँदी का अनुपात बन्द होकर ताँबे और चाँदी को काम में लाया गया। मीर्य काल में चाँदी ताँबे का अञ्जपात २:४ स्थिर किया गया था। शतमान नामक सिक्ते के साथ किसी अन्य धात वाले सिक्तों का सम्बन्ध नहीं जोडा गया था परन्त प्रराण या घरण को ताम्बे के सिक्कों से मुकाविला किया गया। १६ चाँदी के कर्पापण (जिनकी तौल ४६ घोन थी) १४४ घोन तौल वाले १६ तॉब के पण बराबर मुख्य में समके जाते थे। ईसापूर्व तीसरी सदी तक चाँदी और ताँबे के सिकों को कर्पाएए का नाम सर्वविदित था। श्रतएव यह कहा जायगा कि प्रमतन्त्र की खदाई से निकले तथा ताँने के पंचमार्क सिक्के स्मृति तथा कौटिल्य वर्शित सिकों के समान ही है। तात्पर्य यह है कि पंचमार्क सिक्के दो घातुत्रों से तैयार किए जाते थे। जब तक ये सिक्कं पीट कर पत्तर को काटकर तैयार किए जाते रहे तव तक उनकी धात शब्द थी। परन्तुं ढलने के समय से उनमें मिश्रण शास्म हो गया । उसका एक मात्र कारण यह था कि विश्रन्द चाँदी के सिक्के जल्दी घिस जाया करते थे श्रतएव उनको श्रधिक दिन तक स्थायी रखने के लिए ढालने के समय

उन्में धात श्रों का मिश्रण प्रारम्भ किया गया। मौर्यं कालीन सिकों में सम्मिश्रण आरम्भ हुआ इसका एक विशेष कारण था। जब मौर्यों ने नन्दों को जीत लिया उस समय भारत में नन्द शासक द्वारा प्रचलित तौल की रीति वर्तमान थी। उसी तौल को कायम रखने के लिए मौर्य सम्राट ने प्रयद्भ किया। ताकि व्यापारी तथा जनता ग्राप्रसन्त्र न हो जाय । युद्ध के कारण सिक्कों की ग्राधिक जरूरत थी ग्रीर चाँदी की कसी के कारण दाम ऊंचा हो गया था। इसलिए बाध्य होकर मौर्या ने मिश्रग की प्रधा चलायी। ७४ फीसदी चाँदी तथा शेव २४ फीसदी में ताँबा श्रीर सीसा था। कौदिल्य ने भी जिखा है कि चौथाई भाग मे ताँबा तथा सीसा मिलाकर सिक्के बनते थे (लक्षणाध्यक्तः चतुर्भाग ताम्रं रूष्यरूपं —सीसा जनानांभन्य-तमं-) गोलकपुर (पटना) ढेर के सिकों में मर फीसदी चाँदी १४ फीसदी लॉबा तथा बाकी सीसा का सम्मिश्रस पाया गया है। परन्तु यह अवस्था असती पंचमार्क के समय की नहीं है। उन ढले हुए सिक्कों पर पंचमार्क की तरह चिह्न श्रवश्य मिलते है परन्त बनाने की शैली विभिन्न थी। पंचमार्क सिकों के तौल के सम्बन्ध में कोई एक सी बात नहीं दिखलायी पहती। तत्तशिला के देर में सबसे प्रराने पंचमार्क मिले हैं जिनकी विभिन्न तौल १०० रती अथवा ४३ ४ या ४४ १ मिलती है। कर्षापण का तौल प्राय: १०० रत्ती के होता था और दसरे सिक्ने श्राधे पर्या के बराबर माने जाते है। सिक्के तौल में एक दूसरे से बराबर नहीं हो सकते क्योंकि सिक्कों के चलन से शिसने का सदा डर रहता है। जितना अधिक चलन वाला (Cirentation) सिका होगा उसमें असली तौल (Standard Weight) से कभी जरूर होगी। जमीन में गड़े रहने के कारण भी सिक्कों की ननक खा जेता है श्रतः प्राकृतिक कारणों से उनकी तौल कम हो जाती है। विद्वानी का मत है कि मोडन जोदही की तील तहशिला देर के सिक्तों में पाणी जाती है। तील में भेद का एक यह भी कारण था कि रत्ती का वजन सदा घटता रहा। वह २'२ फ्रोन से लेकर १'७ ग्रोन तक तौल में उचितमानी जाती रही। अधिकतर रत्ती को १' प्रोन के बराबर माना गया-है। पेशावर के देर के रत्ती का यही वजन मिलता है। शतपथ बाह्यण मे भी १०० रत्ती का उल्लेख है। उसके बाद बौद्ध साहित्य में पाद ( है + १०० रत्ती ) २४ रत्ती तौल का वर्णन स्राता है। मौधेाँ से पूर्व इस तील के सिक मिलते हैं। विभिन्न ढेर मे पृथक पृथक तील (४७ से मध अने तक) के सिक्के पाए जाते है। माँचीं के राजा होने से र'६ से ४ अने तक के सिक्के घट कर ३ ६ तक चले आए। अधिकतर २४ से ३० रती तक के सिक्ते भी पाए जाते हैं यद्यपि ३२ रत्ती ( असली तौल ) का ही नाम लिया जाता है। एलन ने ब्रिटिश संप्रहालय लंदन के भारतीय पंचमार्क सिकों की तौल ४१--- ४७ खेन तक का

उल्लेख किया है। पहले के सिकों में मोहन जोद्दो की तील पायी जाती है परन्तु मीर्यशासन में उसी खीसत को रखकर तील बदाते गए। उनसे पूर्व नन्द राजाओं ने अपना निजी तील चलाया या अतएव मीर्थ सम्राटों को उस तील को भी अपनाना खावश्यक था। राज्य तथा ज्यापार की बदती से जनता की राय से तील बदाना पढ़ा ताकि किसी भी भाग से मतमेंद्र न हो। संचेप में यह कहा जा सकता है कि मीर्थ काल से बहुत पहले १०० रत्ती के सिक्के थे। वे घटकर २४-३० रत्ती तक चले आए थे। मीर्थ सम्राटों ने उसे उचित तील में लाकर वजन को कुछ बढ़ा दिया। इस तरह सिक्के ३२ रत्ती तक आ गए जिसका वर्षान कौटिल्य ने किया है। मनु ने भी पुराख या घरण को ३२ रत्ती का तील का सिक्का बतलाया है। जैसा कहा जाता है कि चाँदी और ताँबे के सिक्कों में २: १ का अनुपात था। (१६ चाँदी का पर्या = १६ ताँबे कार्याख) उसी के अनुसार ३२ रत्ती के चाँदी का सिक्का और ८० रत्ती का ताँबे के सिक्कों तैयार किये गए। इन सिक्कों का दूना आधा अथवा चौथाई तील में भी सिक्के तैयार हुए। से छोटे (२ ग्रेन तील मे) को कार्किनी कहते थे।

ग्रब इस बात को दुहराने की त्रावश्यकता नहीं मालूम पड़ती कि भारत में सब से प्राचीन सिक्के पंचमार्क ही समसे जाते हैं। जब सर्वप्रथम सिक्के पत्तर को काटकर तैयार किए गए तो इस बात की आवश्यकता थी कि जनता में इनका प्रचार हो और सब लोग इसे ठीक पंचमार्क सिक्कों समक्रकर व्यवहार करें। अतएव सिका तैयार करने वाली पर संस्था के द्वारा इस पर मुहर 'चिह्न' खगाया जाता जिससे विभिन्न चिन्ह सबको ज्ञात हो जाय कि यह शुद्ध धात का सिका है और इसकी तौल ठीक सिद्धान्त (Standard weight) के अनुसार है। उप्पे से जनता में इस बात की घो बणा की जाती कि इस सिक्के को उचित अधिकारी ने तैयार किया है। इन सब कारणों से चाँदी या ताँबे के पत्तरों पर चिह्न ( Punch ) 'लगाकर नियमानकृत सिक्के तैयार किए गए। यह प्रथा ईसा पूर्व १०००--- ३०० वर्व तक चलती रही । समय समय पर विभिन्न संस्थाओं ने चिद्ध लगाए। एलन का मत है कि सिक्के तैयार करने वाली संस्था को यह श्रिधिकार था कि सब चिह्न एक साथ ही लगा सकती थी। ये समय समय पर श्रंकित चिन्ह नहीं है। साधारण जनता को इनसे कोई सम्बन्ध न था। जैसा ऊपर कहा गया है कि मौर्य सम्राटों ने इसे अपने अधिकार में ले लिया था। उस समय से राजांक ( राजचिद्ध के साथ साथ सिकों की जॉच पड़ताल के समय दूसरे

46

प्रकार के चिह्न लगाए गए। इस प्रकार सब एकत्रित करके उन पंच कार्पापणों पर अनेक चिह्न आजकत दिखलाई पहते हैं।

उन चिहों की परीचा करके यदि उन्हें श्रलग श्रलग समूह में बाँटा जाय तो यह मालम पहता है कि जारम्भ से ही एक जोर पाँच चिह्न दिखलाई पहते हैं। इसी को अअभाग कहते हैं। पुष्ठ भाग सबसे पहले पहल तो खाली ही था परंत जाँच करते समय शुद्धता की सहर पृष्ठ भाग पर लगादी गयी । फिर जॉच हुआ और उसी और सहर मार दिया जाता था । इस तरह ज्यारा से ज्यारा चौदह चिक्क पृष्ठ की ओर मिलते हैं। कपर के चिह्नों से पृष्ठ भाग के चिह्न सदा भिन्न ही हैं। दोनों श्रोर के चिह्नों में बहुत कम समता है। इसके देखने से मन में यह प्रश्न उठता है कि ऊपरी चिह्नों का किस अर्थ में प्रयोग किया जाता था। वे किस के प्रतिनिधि है यह अब तक निश्चित न हो सका है। आरंभ के सिक्तों पर साफ़ तौर से सीधा चिद्ध ठप्पे द्वारा लगाया जाता था परंत समयान्तर में ये चिद्ध भहे हो गए और एक चिद्ध पहले के कई चिद्धों को मिलाकर बनने लगा। इसका यह अर्थ होता है कि पीछे के चिक्क मिश्रित होने के कारग उलको हए है। ऐसे क़ल सौ से अधिक चिह्न भिक्त काल में सिक्ने पर आते रहे। श्राप्रभाग में तो चिह्न श्रभी भी साफ है परंतु प्रष्ठ हिस्से में सिट-सा राय है। इसका कारण यह है कि पुष्ठ भाग के चिह्न हलके ठप्पे से श्रंकित किए जाते थे श्रीर सालों के चलन से घिस गए। पश्चिमी तथा भारतीय विद्वानों ने इन चिह्नों का अध्ययन किया फिर भी कोई निश्चित मत स्थिर न कर सके। उनका अनुमान है कि ये चिद्ध कई भागों में बॉटे जा सकते है और कालक्रम के श्रनुसार राजवंशों से सम्बंधित हो सकते है। कुल चिह्नों को छः भागों में बाँटा गया है। पहला-मनुष्य की आकृति (२) युद्ध के हथियार, स्त्प, चैत्य तथा धनुष वार्य (३) पशु (४) वृत्त (१) शिव-पूजा से सम्बंधित चिह्न प्रथवा ज्योतिव सम्बंधी और (६) कुछ विचित्र चिह्न। एलन का कहना है कि प्राचीन सिकों के चिह्न वृत्त तथा पशु-जगत से लिये गये थे। भारतीय चिह्नों का उनपर सर्वधा अभाव है। उनका सम्बंध न बौद्ध और न हिन्दू धर्म से है। मनुष्य की श्राकृति को कम स्थान दिया गया है। सूर्य, षट् चक्र, पर्वत, हाथी, वृषभ ( निन्द ) तथा कुत्तों की आकृति प्रारम्भिक सिक्कों पर सदा मिलती है। कभी तीन देवों की आकृतियाँ साथ साथ पायी जाती हैं।

काशी के विद्वान सुदाशास्त्रवेत्ता बाबू दुर्गाप्रसाद जी ने इनका विशेष ढंग से अध्ययन किया और इस नतीजे पर पहेंचे कि इन चिह्नों में से अनेक तंत्र अध्य में उल्लिखित है। कालिविलास तंत्र नामक पुस्तक में वर्धित तांत्रिक चिह्नां

पंचमार्क सिक्कों पर देखा गया है तथा दोनों में काफी समता है। श्रनेक चिह्न चित्रतिपि की तरह दिखलाई पडते हैं और वही हरणा तथा मोहलोदबो की सुद्राश्रों (Seals) में खुदे हुए हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि पंचमार्क सिक्कों पर कुछ तो प्राचीन चिह्न चले आ रहे हैं श्रीर कुछ तांत्रिक या ज्योतिय सम्बन्धी हैं।

मोहजोदड़ो से प्राप्त योगीराज पशुपति का नन्दि तथा त्रिशूल सिकों पर मिलता है। प्राचीन स्वस्तिका वेदि या यज्ञकुएड की श्राक-तियाँ मिलती हैं। सूर्व चन्द्रमा बहुत पहले से सिक्क्रें पर स्थान पा चुके हैं। उनके मिलने से (४) ब्राह्मी अचर वर्णन बन जाता है। कुछ लोग कहते है कि यह निन्द का सिर का धोतक है। विष्णु चक्र के समान पड्चक (स्वस्तिक के नाम से) गोलकपुर (पटना) से प्राप्त सिको पर अधिक पाया जाता है। इसी तरह कई प्रकार की धार्मिक वार्ते ज्ञात होती है। विद्वानों की धारणा है कि वृत्त में विन्दु परमब्रह्म तथा शिव का प्रतीक है। वृत्त के ऊपर विन्दुः स्रों को पूर्यंघट का संज्ञिस रूप मानते हैं। पश्रश्रों के चिह्नों को किसी न किसी देवता का वाहन माना जाता है। नन्दि शिष का, हाथी इन्द्र का, मोर कार्तिकेय का, सिंह शक्ति का, क्रुता भैरव (शिव) का वाहन तथा मछली शुभ लवण समक्षे जाते हैं। सूर्य के चिन्ह को तंत्रशास्त्र में परमाबीजसुद्धा कहा गया है। पड्चक तथा पटकीया तांत्रिक चिन्ह है। तीन पनतों पर दूज का चाँद सेरु पर्वत साना गया है। ये सिक्के ईसा पूर्व ३०० वर्व से लेकर ईसवी सन् तक ६१ फीसदी पंचमार्क सिक्कों पर पाए जाते है। इन सत्र की परीचा कर इस नतीजे पर विद्वान पहुँचे हैं कि ( १ ) कुछ चिन्ह सिका तैयार करने वाले अधिकारी से सम्बन्धित है ( २ ) कुछ आर्मिक हैं (३) जातियों के चिन्ह (४) कुछ तांत्रिक हैं १) कुछ चिन्हों का अर्थ पता नहीं लगता।

यदि जपरी चिन्हों के समूह पर ध्यान दिया जाय तो उनका कुछ न कुछ काल-विभाग स्थिर किया जा सकता है। उनके तीन भिन्न भिन्न समूह ज्ञात होते है। पहले समूह मे बीजमुद्रा, पर्चक, का कोई जान-चिन्हों द्वारा वर (हाथी, नंदिं) तथा दो ग्रौर चिन्ह हैं। दूसरे समूह काल-विभाग में बीजमुद्रा, पर्चक, कुता (नंदि पर्वंत पर खड़े) तथा अन्य टो चिह्न दिखलाई पड़ते हैं। तीसरे समूह में बीजमुद्रा, पर्चक, मेरु पर्वंत तथा अन्य दो चिह्न है। इस तरह पाँच चिह्नों में से

प्रत्येक समूह मे तीन चिन्ह अधिक सिक्कों पर मिलते हैं। अन्य दो बदलते रहते हैं। ये समृह ईसा पूर्व ३०० वर्ग से प्रचितत है। इससे पूर्व मे भी परमाबीज-सुद्रा, पड्चक, पूर्णंघट, परकोग और एक अन्य प्रकार का चिन्ह तथा इसरे समृह मे बीजमुद्रा, षडचक, ब्राह्मी 'म' या नंदि का सिर प्रधान है। यहाँ इतना करना ही पर्याप्त होगा कि विद्वानों ने मेरु को मौर्यवंश का राजविन्द्र सान लिया है। इससे पूर्व में बीजसङ्गा तथा पड्चक के साथ जो सुदाएँ मिली है वह सब सगध की है। प्रराने से लेकर ईसवी सन् के पंचमार्क सिक्टों में बीलमुदा [ जिसे सूर्यं कहा गया था ] तथा पर चक्र सर्वत्र मिलते हैं । उस समय मगध के सिवाय कहीं भी साम्राज्य नहीं बना था। बिम्बसार से लेकर दशरथ तक (ईसा पूर्व ६०० १०० ) तक सभी ने मगध में शासन किया। अतएव पहले के दो चिन्ह मगध (स्थान ) से सम्बन्ध रखते हैं। निन्द वाला समृह नन्दों के समय का प्रगट होता है और मेरु वाला तो मौथों का कहा जा खुका है। कुछ बिद्वानों का मत है कि ये सब सिक्के गर्गों के चलाए हुए है। नन्द तथा मौर्थ राजाओं ने अपने चिन्ह (समृह में तीसरा) से मुद्धित कर उसी को फिर से चलाया। इस प्रकार अनुमानतः पंचमार्कं सिकों का काल-विभाग किया जा सकता है। विभिन्न समृह का प्रथक काल-विभाग है यह उल्लेख अअभाग के चिक्कों को देख कर किया जाता है। यह तो सभी मानने जरो हैं कि ये चिह्न राजवंश, श्रेगी श्रथवा किसी अन्य अधिकारी द्वारा अंकित किए गए थे। पृष्ठ भाग के चिह्नों से सिक्के की आरम्भ या प्रचितत अवस्था का बोध होता है। प्रारम्भिक काल में पृष्ठ भाग पर ठप्ये के एक भी चिद्ध नहीं मिलते। धीरे-धीरे समय बीतने पर उस तरफ चिह्न बढ़ने लगे। श्रधिक काल तक प्रचलित सिक्कों पर १४ चिह्न पाए गये है। जब जाँच होती तो उस पर जाँच करने वाला सहर लगा देता था। ये ठप्पे हलके लगाए जाते थे ताकि पत्तर में गहराई न पैदा हो श्रीर ऋष्रभाग साफ बना रहे। यह बहुत सम्भव है कि उसी समय में तैयार किए इए दो पंचमार्क सिक्के एक से हों परंत्र प्रष्ठ भाग में समान चिद्ध नहीं मिलते। कम चिह्न बाला सिका यह बतलाता है कि उसका चलन कम समय तक रहा। एक ही तरह का दूसरा सिका चलन के कारण काफी जिसा दिखाई पहता है भाग की और पृष्ठ ओर अधिक चिह्न भी मौजूद हैं। श्रत: कम निशान से पूर्व का तथा अधिक चिन्ह से बाद के समय वाला सिका नहीं कहा जा सकता। इन सिक्कों के काल-विभाग करने से इतिहास की जानकारी में सहायता मिलती है। उस समय की परिस्थिति पर विचार कर सिक्हों का सम्बन्ध स्थिर किया जाता है।

गयी। उसमें धातु मिश्रण का वही श्रनुपात मिला है जिसका उल्लेख कौटिल्य के अर्थशस्त्र में पाया जाता है। इन प्रमाणों के बल पर मेरु वाला चिह्न मौर्थ वंश का राजिचन्ह माना जाता है। जिन सिक्कों पर यह चिह्न पाया जाता है वह मौर्य कालीन पंचमार्क सिक्के सममे जाते हैं। ये अधिकतर गोलकार हैं। इन्हें साँचे में डाल कर ३२ रत्ती तौल का सिका तैयार किया जाता था। मौर्य काल में चाँदी तथा ताँवे के सिक्के अच्छे ढंग से साँचे में हाल कर तैयार किए जाते थे। चाँदी के सिकों में मिश्रण रहता था। उनमें ७६ फीसदी चाँदी श्रीर शेव में सीसा श्रीर खोहा रहता था। श्रशोक के सिक्के भारत से बाहर भी मिले हैं। उन सिक्कों का रासायनिक विश्लेषण करने पर वही धातुओं का अनुपात निकलता है जिसका वर्णन कौटिल्य ने किया है। अतएव वे सब मौर्य कालीन सिक्के माने जाते हैं । मौर्य कालीन मेरु वाला तथा मोर वाला सिक्का सर्वत्र भारत में पाया जाता है। पेशावर से लेकर गोदावरी तक मौर्य सिक्के श्रधिकता से मिसते है। अधिकतर अशोक के जोखों के प्राप्तिस्थान से ऐसे सिक्के अवश्य ही मिले हैं। सम्भवतः ये सिक्के नन्दों के समय से कुशाय काल तक भारत में प्रचलित रहे। विद्वानों का अनुमान है कि इन,पुराण या कर्रापण के प्रचार होने से कुशाण नरेशों ने चाँदी के सिक तैयार कराने की आवश्यकता न समसी।

ग्रू ग वंशीय सिकों के विश्य में गहरा मतभेद है। यद्यपि पांचाल सिकों में मित्र नामधारी राजाओं के नाम आते हैं परन्तु उससे कोई तथ्य का पता नहीं लगता। डा॰ असतेकर ने एक श्रुंगराज वाले लेख्युक्त सिक्के

शूंग सिक्के का पता जगाया है जो शूंग वंशीय ताँवे का सिका कहा जा सकता है। यद्यपि उस पर किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं

मिलता तो भी जिपि के त्राधार पर शृंगकालीन (ईसापूर्व १८०-३१०) माना जा सकता है। इस लेख शृंगराज की पुष्टि बरहुत के एक हार-लेख से की जाती है जिस पर इसी तरह का 'सुगनं रजे' उल्जेख मिलता है। यह सम्भव है कि ज्यक्ति का नाम न देकर वंशनाम से सिका तैयार किया गया हो।

प्राचीन भारत के भौगोजिक विस्तार का ज्ञान रखकर आधुनिक भारतीय सीमा को भूज जाना पडता है। अफगानिस्तान का वर्तमान चेत्र भारत की सीमा के अन्तर्गत था। भारतीय नरेश चन्द्रगुप्त मौर्थ तथा अशोक सिकों का प्राप्ति के अधिकार मे अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक तथा उत्तर स्थान से मैसूर तक के प्रदेश रहे। उत्तर पश्चिमी प्रांत मे पेशावर, तचिशाला और कांगरा के डेर में कर्षापण ( पंचमार्क ) पाए जाते हैं। अधिकतर इन सिकों के प्राप्ति-स्थान गंगा की घाटी में स्थित है। संकिता, एटा, मिर्जापुर, बिलिया (संयुक्त प्रांत ) और तिरहुत गया, पटना, भागलपुर (विहार प्रांत ) में इनके ढेर मिले हैं। वेसनगर, एरण, मालवा कोलहापुर, बारगल तथा गोदावरी की घाटी में भी कर्षांपण अनिगतत संख्य में पाए गए हैं। इस प्रकार प्रायः सारे देश में ये सिक्के मिले हैं। लखनऊ लाहौर, पटना, तथा कलकत्ता के व्हंबहालय में ये पंचमार्क सिक्के सुरितत है परन्तु अगिणत संख्या में विदेशी (ब्रिटिश ) संब्रहालय, खंदन में भी संब्रहीत किए गये हैं।

## तीसरा अध्याय

### भारत में विदेशी सिक्के

प्रायः सर्वसाधारण खोग यही समकते हैं कि युनानी राजा सिकन्दर के समय से ही विदेशियों का भारत में आना-जाना शुरू हो गया। परन्तु यह धारणा सर्वथा निम् ल है। भारतवर्षं में पश्चिमी देशों से व्यापार वहत प्राचीन समय से चला त्रा रहा था। संगठित रूप से सिकन्दर ने भारत पर त्राक्रमण किया और अपना प्रभाव यहाँ छोड़ गया । पिछले अध्याय में कहा जा जुका है कि लीडिया के तिक्के पश्चिमी पृशिया में अच्छे प्रकार प्रचलित थे। भारत में भी विदेशी व्यापार के कारण बाहरी सिक्के यहाँ आते गए। ईसापूर्व ६०० वर्ष में लीडिया का राज्य पश्चिमी एशिया में नष्ट हो गया और ईरान के राजा दरियानुव ने श्रपना प्रभवत्व स्थापित किया। यदि भारत की प्राचीन सीमा तथा भौगोलिक विस्तार देखा जाय तो ज्ञात होगा कि अफगानिस्तान भी भारत में सम्मिलत था। महाभारत कालीन गांधार देश वही है। वह भाग भारत के राजनैतिक कार्थ यथा सांस्कृतिक चेत्र में सदा से सहयोग करता रहा है। अतएव प्राचीन भारतीय सीमा गंधार (भ्रफ्गानिस्तान) तक विस्तृत माननी चाहिये। ईरान के विजयी राजा दरियावय ने पंजाब के पश्चिमी भाग को भी जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। इस प्रकार ईसा पूर्व ४०० वर्ष में ईरान तथा भारत का वर्णन वहाँ के लेखों मे पाया जाता है। राजनैतिक सम्बन्ध बढने लगा। ईरानी विजेता ने सब बातों के साथ साथ विक्रों की श्रीर भी ध्यान दिया। लीडिया के सिक्के के स्थान पर उसने ईरानी सहा का प्रचार किया। उसके सोने तथा चाँदी के सिक्के मिलते हैं। भारत के पश्चिमी प्रान्त में उसका राज्य हो जाने के कारण ईरानी सिग्लोस ( Siglos ) काम में क्षाये जाते थे। यही कारण है कि भारत में सब से पुराना विदेशी सिका सिम्लोस ही माना जाता है। चाँदी की कमी के कारण भारत में चाँदी में सिक्कों का अधिक प्रचार हुया । लोगों ने उसका स्वागत किया । उस समय भारत में सोने की श्रिध-कता के कारण चाँदी का अनुपात १ और म का था यद्यपि ईरान के राजकीय टकसालों में सोना चाँटी का अनुपात क्रमशः १ और १३:३ का था। इसके साथ र्पाश्चमोत्तर भारत में उसी समय से वहुत काल तक (ईसा की दूसरी सदी) फारसी लिपी ( खरोष्ठी ) तथा विदेशी तौल रीति कार्य रूप में लाई गई थी। विदेशी

तियी तथा तील रीति की प्रथनाने का कारण यह था कि जनता राजा का विरोध न कर सकती थी जबकि शासक उन बातों को कार्यान्वित करना चाहता था अन्यथा भारत में तो प्राचीन कर्यायण का प्रचार चला आ रहा था। विटेशी शासक ने भारतीय ढंग को हटाकर अपनी (ईरानी) रीति को स्थापित कर दिया।

ईरानी लिक्का ( सिक्लोस ) भारतीय हंग से तैयार किया जाता था। उसमें अग्रमाग पर बादशाह के सिर की आकृति तथा पृष्ठ की ओर ठण्पा लगाए कुछ विह्न रहते थे। यह सिक्के पंचमार्क की तरह दिखलाई पहते थे। ठण्पा लगाने की रीति भी भारत के हंग थी। केवल मेद यह था कि सिक्लोस में खरोष्ठी लिपि में कुछ लिखा रहता था और पंचमार्क में चिन्हों का प्रयोग किया जाता था। विद्वानों मे इसके बारे में मतभेद है कि कीन सा सिक्का किसके अनुकरण पर तैयार किया गया। प्रजन आदि पश्चिमी विद्वान यह मानते है कि ईरानी सिक्कों के हंग पर पंचमार्क तैयार किये गये थे। चूंकि ईरानी लोगों ने अपना राज्य भारत के पश्चिमोत्तर भाग से भूमध्यक्षागर तक विस्तृत कर लिया था। अतपुत्र उन सिक्कों का प्रचार काफी दूर तक था। भारतवासियों का आवागमन वलख तक जारी रहा अतपुत्र ध्यापार के सिलसिले में भारत से सिक्के भी वहाँ अवस्य पहुँच गये होंगे। ईरानी सिक्के जैसे भी तैयार किये जाते हों परन्तु भारत के पंचमार्क सिक्के तो उससे पूर्व काल से प्रचलित थे और उनकी निजी रीति थी।

भारत में दूसरे प्रकार के विदेशी सिक्के रोम से आए। जब भारतवासी जल या स्थल मार्ग से व्यापार की सामग्री लेकर रोम जाया करते थे तो सामान को बेंचकर वहाँ के असंख्य सिक्के भारत मे सवा जाया करते। इन सिक्कों मे सोने चॉदी तथा ताँबे सभी प्रकार के सिक्के सिम्मिलित रहते थे। जिनी ने इसका बढा विरोध किया था परन्तु दूसरा कोई मार्ग न था। योरप वाले भारतीय माल के लिए जाजायित रहते थे। उन सामग्रियों के बिना उनका जीवन सुखी च था। यही कारण है कि व्यापार के साथ असंख्य रोम के सिक्के भारत में आते रहे। ईसा पूर्व ४०० में इन सिक्कों का पश्चिमी भारत में प्रचार था। पंजाब के राजा सम्भूति ने विदेशी सिक्कों के ढंग और तौल पर अपना सिक्का तैयार कराया था। इस तरह रोम के सिक्कों का अनुकरण भारत में प्रारम्भ हो गया था। आने के समय में कुशाण तथा गुस सम्भाटों ने भी रोम की रीति को अपनाया तथा उस तौल के बराबर सिक्के तैयार कराए। यहाँ तक कि गुप्त युग में भारतीय सिक्कों का नामकरण (दीनार नाम) भी रोम की सुद्रा से ही किया गया था। यह मानना पढ़ेगा कि मारत में जो विदेशी सिक्के आते गए उनका प्रभाव यहाँ की सुद्रानीति पर पहता रहा।

भारत में तीसरे प्रकार के विदेशी सिक्के यूनानी राजाओं के मिलते हैं। इन सिक्कों का भी प्रचार पश्चिमोत्तर प्रांत में ही सीमित रहा। इसका कारण यह या कि उन राजाओं ने पंजाब तक शासन किया और उसी भाग में अपनी सुद्राओं को चलाया। उन सिक्कों का प्रचलन तथा प्रभाव भारत में ईसा की दूसरी सदी तक देखा जाता है। यहाँ पर यूनानी सिक्कों के वर्णन से पूर्व उनके शासनाधिकार का संचेप में विवरण देना आवश्यक प्रतीत होता है।

जैसा कहा राया है कि ईसा पूर्व पांचवी सदी से भारत के पश्चिमीत्तर प्रान्त में ईरानियों का राज्य था। उनका श्राधिपन्य किस प्रकार समाप्त हो गया उसके बारे में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में युनान के बादशाह सिकन्दर ने भारत जीतने का संकल्प किया। इसलिए बहुत बडी सेना के साथ भारत की श्रोर बढ़ा। परिचमी एशिया के भूभागों को जीतकर सीस्तान होता हुआ अफगानिस्तान में उसने आराम किया । यहाँ पर भ्रपने नाम पर एक नगर बसाया जो वर्तमान काल में कंबार के नाम से प्रसिद्ध है। यह स्थान प्राचीन न्यापारियों का श्रद्धा था। भारत के न्यापारी वहीं से होकर पश्चिम की स्रोर जाया करते थे। इतिहास के जानने वालों से यह वात छिपी नहीं है कि पंजाब प्रांत को जीतने में सिकन्दर को अधिक परिश्रम न करना पडा। एक तो उस भाग में छोटे छोटे संघ राज्य थे जो आपस में संगठित न हो सके। उस पर तक्शिला के राजा आस्मि ने सोने के इस्य सिकन्टर को मेंट किए श्रौर स्वागत करके भारत पर श्राक्रमण करने का निमंत्रण दिया। जो कुछ भी हो, यहाँ पर उसका विस्तृत वर्णन न्याय संगत नहीं है। सिकन्दर ने पंजाब के कुछ भागों को जीतकर अपनी मनोकामना परी की । वह कई कारणों से भारत छोड़ कर शीघ्र वापस चला गया र्श्चार उसके पूर्वी साम्राज्य का स्वप्त समाप्त हो गया। जाते समय उसने श्रपने विजीत देशों को विभिन्न भारतीय नरेशों में विभक्त कर गया। राजा पुरु तया ग्राम्भि को मी पनाव के भाग मिले। इसके अतिरिक्त ग्रपनी युनानी सेना का कुछ हिस्सा छोड गया जो उसके जीते हुए भाग के रचक सममें जाते थे।

भारत में यहाँ के निवासियों से और यूनानी लोगों से सम्पर्क वढता गया। सिकन्टर की मृत्यु पश्चात् मगध के मौर्य सम्राट चन्द्रगुप्त ने सारे भारत पर ग्रपना प्रभुत्व खापित किया। पश्चिमोत्तर ग्रांत पर भी ग्रांधिकार कर लिया। उधर यूनान में सिकन्टर के मरने पर सारे राज्य को पाँच सेनापितयों में विभक्त कर दिया गया। पूर्वी भाग सैल्यूक्स को दिया गया। सैल्यूक्स के राजा होने पर भारतीय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ाई हुई। यूनानी नरेश हार गया और उसने

संधि कर ली। युनानी लेखकों के विवरण के आधार पर यह मालूम होता है कि सैल्यूक्स ने सिन्ध से लगाकर हिन्दकुश के 'शांत चंद्रगुप्त को दे दिये श्रीर उस समय से भारत में यूनानी राज्य का श्रंत हो गया। यह सच है कि भारत में विदेशी यूनानी नरेश राज्य स्थापित न कर सके परंतु अपना प्रभाव छोड गए। जहाँ तक सिक्कों का सम्बन्ध है भारत मे सिकन्दर के आक्रमण के बाद युनानी तौल रीति (Attic Standard) का । समावेश किया गया। १२४ म्नेन के सिक्तें तैयार होने लगे। सिक्तें पर यूनानी ढंग की आकृति भी मुद्रित की गयी। उनके सिकों पर अग्रभाग की ओर राजा के सिर की बाहाति तथा पृष्ठ श्रोर उल्लू की तसबीर बनी है। भारत के पश्चिमीत्तर मांत मे उसी प्रकार के सिक्के बनने लगे। राजा सम्भूति के सिक्के ठीक इसी प्रकार के ( यूनानी ढंग ) श्रीर तौल के बराबर मिलते हैं। परंतु उल्लू (चूँ कि वह यूनान का प्रतीक था ) के स्थान पर सम्भूति ने मुर्गे की श्राकृति तैयार करायी थी। यह श्रनुकरण सिर्फ उसी भाग में था जहाँ की यूनानी जोगों का संपर्क था अन्यथा भारत के दूसरे समस्त प्रांतों में भारतीय तौन (१४६ प्रोन) के अनुसार तैयार किए गए कार्वापण का प्रचार था। उन पर ठप्पों के द्वारा निशान बनाए जाते थे। सिक्कों के ढालने का प्रकार काम में नहीं लाया जाता था।

यद्यपि यूनानी लोग भारत से बाहर चले गए थे परंतु सैल्युकस के उत्तरा-श्रिकारी बत्तख के समीप प्रदेशों पर शासन करते रहे। सैल्यूकस के विशास राज्य के ध्वंसावरोप के रूप में फारस तथा बाल्टीक की दो स्वतंत्र रियासतें कायम हो गयी । उनका न्यापारिक सम्बन्ध भारत से चलता रहा । बाल्टीक के राजा दियोदास ( Diodotos ) ने विद्रोह करके अपनी स्वतंतन्ना की घोषणा कर दी । अपने पितृस्थान से नाता तोड दिया । उसके बाद उसका पुत्र द्वितीय दियोदास राज्य का स्वामी बना। ये राजा अशोक के समकालीन थे। उनके चाँदी तथा ताँवे के सिक्के मिली है। श्रशोक के मृत्यु परचात् भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश मौर्यवंशी राजाओं के हाथ से निकल गए। सम्भवतः दियोदास के समय में सिन्ध तथा तक्तशिला शांत पर यूनानियों का अधिकार हो गया। तच्चित्राला के खरडहरों में दियोदास ( प्रथम या द्वितीय ) के सोने के सिके भी मिले हैं। बलख मे विद्रोह के कारण सैल्यूक्स वंशी सम्राट श्रांतियोक ने अपने पैतृक राज्य को वापस लेने के संकरण से बारुटीक पर आक्रमण किया। उस समय यूथीदिमस नामक राजा वहाँ शासन करता था। यूथीदिमस ने दियोदास को परास्त कर बाल्टीक पर अधिकार स्थापित कर लिया। श्रांतियोक ने कई कारवों से यूयीदिमस को स्वाधीन राजा मान लिया। ईसा पूर्व १६० म (सिल्युक्स की चढ़ाई के सौ वर्षों बाद) यूथीदिमस के पुत्र दिमितस ने भारत प्रमाक्रमण किया हिन्दुकुश को पारकर वह भारत मे आया । उसने किपश गांधात्या पंजाब के पश्चिमी भागों। पर कब्ज़ा कर लिया । उसके चलाए सिक्कों से इस प्रमाण मिलता है । यूनानी नरेशों में सब से पहले उसने भारतीय पदवी (महाराज को धारण किया जो खरोष्ठी में लिखी जाती थी । उस समय ईसा पूर्व २०० से लेकर १४० वर्षों तक यूनानी नरेश भारत में शासन करते रहे । उन लोगों हिसकों पर भारतीय रीति तथा शैली का प्रयोग किया । दिमितस के बाद है राजाओं ने भारतीय तौल के अनुसार सिक्के तैयार कराए । इसी के समय रे पूनानी राजाओं के सिक्कों पर भारतीय भाषा तथा अचरों में राजा का नाम और उपाधि मिलती है । भारतीय प्रथा के अनुसार म० गत्ती या १४० अने तौल है तांचे के चौकोर सिक्के बनने लगे । दिमितस के बाद भी भारत तथा काबुल प्रांत में दो विभिन्न वंश के भीक राजा शासन करते थे । भारतीय यूनानी राजा वे शिक्किश को जोने पर काबुल के राजा का प्रभाव बढ़ जाता था और भारतीय सीमांत के राजाओं के शक्तिशाली होने पर काबुल में स्थित यूनानियों का प्रभाव सीमांत के राजाओं के शक्तिशाली होने पर काबुल में स्थित यूनानियों का प्रभाव सीमांत के राजाओं के शक्तिशाली होने पर काबुल में स्थित यूनानियों का प्रभाव सीमांत के राजाओं के शक्तिशाली होने पर काबुल में स्थित यूनानियों का प्रभाव सीमांत के राजा था ।

उस वंश के अपलद्तस तथा मिलिन्द नामक प्रसिद्ध राजा 'भारत में शासन करते रहे। एद्रकृतिर्दं के वंशज जो वाह्मीक में शासन करते थे उनको शक जाति के प्राक्रमण करने वाले योद्धाश्रों ने परास्त कर दिया और अपना श्रधिकार जमाया । यही शक शासक दिल्ली अफगानिस्तान से होकर भारत में बाए और धीरे-धीरे सौराष्ट्र, मालवा, उज्जैन, मधुरा श्रादि स्थानों पर अधिकार कर यूनानी राज्य का श्रंत कर दिया। हरमेयस नाम का श्रंतिम यूनानी राजा काबुल में शासन करता था। कुछ विद्वानों का मत है कि इस छंतिम यूनानी राजा को पहन नरेश वोनोनस में हराया था। इसकी प्रिट उसके सिकों से होती है जो हरमेयस के ढंग के हैं। एक ग्रोर यूनानी लिपि तथा दूसरी श्रोर खरोष्ठी में राजा का नाम और पदवी लिखी मिलती है। रैयसन महोदय का मत है कि यूनानी राज्य को श्रंत करने वाला छुषाया का पहला योद्धा छुजुल कदिफस था। इस कुपाण नरेश के जो सिक्के मिले हैं उनपर यूनानी तथा खरोष्ठी लिपियों में ( यूनानी सिक की तरह ) नाम तथा पदवी ख़दी हैं और क़ज़ल के साथ हरमेयस का भी नाम पाया जाता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कुजुल कदफिस ने पहले हरमेयस ( श्रंतिम भारतीय यूनानी राजा ) से 'मिलकर शासन किया। इसी कारण से उसके सिक्के पर दोनों का नाम खुदा है। सम्भव है वहाँ की राजनैतिक परिस्थिति को देखते हुए कुजल को ऐसा करना पड़ा । उसी के बाद वाले सिक्कों पर

#### फलक सं० ४

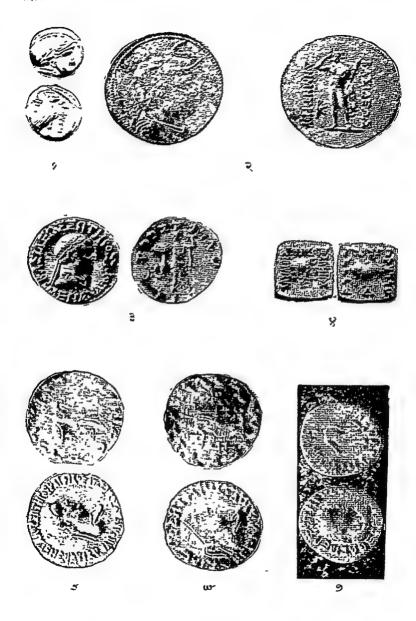

हरमेयस का नाम नहीं मिलता। इन्हीं सब कार्गों से यूथीदिमस के पुत्र विमितस से लेकर हरमेयस तक के बुनानी राजा भारतीय यूनानी शासक माने जाते हैं। इस प्रकार पहली सदी के मध्य भाग में भारत से यूनानी शासन का नाम निशान मिट गया। यूनानी राजाओं का अधिकंतर इतिहास का नर्गं - उनके सिक्तों के आधार पर किया जाया है। दूसरा कोई विशेष सहायक प्रमाण नहीं मिलता। इन्हीं राजाओं के सिक्कों का वर्णन किया जायेगा।

## सम्भूति का सिका (ईसा पूर्व ३०५)

अअभाग

शिरस्त्राया पहने राजा का मस्तक बना है। यह सिका गोज है और एथेन्स के सिकों के ढंग पर बना है। पृष्ठ भाग

कुन्कुट की मूर्ति तथा यूनानी भाषा तथा अचर में सुम्भूति का नाम लिखा मिलता है।

#### बाह्वीक के राजा दियोदास का सिका

श्रमाग

राजा का मुख बना है। यह चॉदी का सिका बढ़े प्राकार का है। पृष्ठ भाग

हाथ में बज्र लिए जूपिटर की
मूर्ति, एक तरफ गिद्ध पची बैठा
है श्रीर उस मूर्ति के हाथ में
माला दिखाई पहती है।
मोक श्रजरों मे वैसिलियस
हियोडोटास लिखा हैं।

### यूथीदिमस का सिका

श्रम्भाग

राजा की मूर्ति युवावस्था या बृद्धावस्था की बनाई गयी है।- पृष्ठ भाग

हाथ में दर्ख लेकर प्रथर की चट्टान पर बैठें हरक्यूलस की मृतिं है। यूनानी भाषां मे उपाधि सहित राजा का नाम श्रंकित है। दूसरे प्रकार के सिक्के पर हरक्यूलस के जाँच पर दर्ख दिखलाई पहता है।

इसी राजा के ऋन्य सिक्कों पर हरक्यूलस की मृति बनी है और पीठ की तरफ

उछलने हुए घोड़े की त्राकृति है उसके ऊपर उपाधि (वैक्षिलियन) तथा पैरों तले राजा का नाम यूथीदिमस खुदा है।

उपर वर्णित सिक्के यद्यपि भारतवर्ष में मिलते है परन्तु ये सर्वथा यूनानी माने जाते है। यूथिट्रिमस के पुत्र विभित्तस ने इसी प्रकार के सिक्के तैयार किए जिन्हें भारतीय यनानी सिक्कों के नाम से वर्णन किया जायगा।

## भारतीय यूनानी सिक्के

भारत में सर्वप्रथम यूनानी शासक दिमितस ने चाँदी के सिकों के ऋतिरिक्त भारतीय ढंग के चौंकोर ताँवे के सिक्के भी चलाए। उसे भारत का राजा कहा गया है। सम्भवतः थोड़े समय तक शासन करने के कारण दो प्रकार के चाँदी के सिक्के मिलते हैं। उनमें

श्रम्भाग

राजा का मुख, शिरस्त्राया के बदले में हाथी का सूँड सिर पर दिखलाई पडता है। सिक्कें गोलाकार हैं। पृष्ठ भाग

युवावस्था की हरक्यू लस की मूर्तिं अथवा इसके बदले में यूनानी देवी पैकास की मूर्तिं मिलती है। श्रीक अन्तरों में उपाधि सहित राजा का नाम लिखा है।

ताँचे के गोल सिकों पर सिर ,पर चमडा पहने हरक्यूलस का मुख श्रीर पृष्ठ की श्रोर यूनानी देवी श्रातें मिस की खडी मूर्ति है जिसके बाएँ हाथ में धनुप दिखाई पडता है श्रीर वह देवी दाहिने हाथ से तरकस से वाण निकाल रही है। श्रीक भाषा में उपाधि सहित राजा का नाम श्रंकित है। दिमितस के चौकोर ताँचे के सिके भी मिले हैं। इसमें सर्वंप्रथम खरोष्ठी श्रक्तरों व प्राकृत भाषा में राजा का नाम लिखा है—महरजस श्रपरजितस दिमे (श्रियस)। तीसरे प्रकार के निके पर श्रम्रभाग में ढाल तथा चर्म (राज्यसमुख के साथ) वने हैं श्रीर पृष्ठ भाग पर श्रिश्र्ल तथा राजा का नाम खुटा है।

हिमितम कि पश्चात पंतलेव तथा श्राधुक्लेय नामक राजा भारत की उत्तरी पश्चिमी मीमा पर ,शामन करते रहे। उन लोगों के सिकों पर भारतीय प्रभाव हिर्जाई पटता है। होना राजाश्रों के सिकों पर श्रम्रभाग पर शेर की श्राकृति बनी हैं श्रोर श्रीक श्रवर में पटवीसहित राजा का नाम श्रंक्ति हैं। पीठ की श्रोर पुक्र बालिका (कृष्य करती हुई) की मूर्ति हैं जिमके चारो श्रोर दुत में बाही श्रवरों में राजने पंतलेवय श्रथवा

ग्रगश्च क्लेयस लिखा है। दिभितस के खरोष्ठी लेख के स्थान पर इन लोगों ने ब्राह्मी ( भारतीय लिपि ) को ऋपनाया इसके पश्चात् यूकतिद ने उत्तरी पश्चिमी भारत को जीत लिया। उसने दिमितस की तरह ताँबे में सिक्के निकाले जिन पर भीक भाषा में महान पदवी मेगाय तथा खरोष्ठी ऋचरों में महरजस यक्रतिदस लिखा है। उसका उत्तराधिकारी हेलियक य बावहीक का अंतिम युनानी राजा था। उसे शक जाति ने जीत लिया। भारत में सभी भारतीय यूनानी राजाओं के सिकों पर दोनों श्रीक तथा खरोष्ठी अचरों में उपाधि सहित राजा के नाम श्रीकत करने की प्रथा चल निकली । युक्रतिद का पुत्र अपलद्तस सारे भारतीय यूनानी राज्य का मालिक बन गया अतएव उसने राजा की महान पदवी धारण की । उसी के चाँदी के सिक्कों पर प्रष्ठ ग्रोर खरोष्टी में महरजस जतरस अपलदतस ग्रंकित मिलता है। उसने भारतीय तौल के बराबर गोल तथा चौकोर अनेक सिक्के तैयार कराए । उसी के सिक्कों पर शिव के बाहन नन्दि को सर्वप्रथम स्थान मिला । युनानी राजा धीरे धीरे अपना प्रभाव पूर्वी पंजाव पर फैलाने लगे। उनमें मिलिन्द का नाम विशेषतया उल्लेखनीय है। मिलिन्द के हजारों सिक्के प्रफगा-निस्तान तथा भारत में मधुरा, रामपुर, आगरे, शिमला आदि स्थानों से मिले है। अपलदतस के बाद मिलिन्द वहा प्रभावशाली शासक हुआ। मिलिन्द ने पूर्वी पंजाब के अतिरिक्त साकेत. मथुरा तथा पांचाल तक आक्रमण किया था जिसका वर्णन गागीं संहिता तथा पतंजित के महाभाष्य में मिलता है।

> ततः साकेतमाक्रम्यं पंचालान् मथुरां तथा यवना दुष्ट विकांतः प्राप्स्यन्ति कुसुमध्वजस् ।

यह यवन राजा सियालकोट (पंजाब) समीय निवास कर भारतीय प्रदेशों पर शासन करता रहा। यह बौद्धधर्म का अनुपायी हो गया। मिलिन्द पन्हों (प्रश्न) नामक पाली अन्थ में यह कथा मिलती है। मिलिन्द के पाँच प्रकार के चाँदी के सिक्कें मिले है जिनकी तोल ३२-३५१ ती तक पायी जाती है। अअभाग में मुकुट पहने राजा का मस्तक तथा यूनानी पदवी सिहत राजा का नाम मिलता है। एष्ठ और पैलाश देवी की मूर्ति और खरोष्टी अज्ञरों में महरजस अतरस मिनद्द — लिखा मिलता है। इसके ताँवे के वर्गाकर सिक्कों पर यूनानी देवी पैलाश तथा वृषम ( निन्द ) की मूर्ति स्थान स्थान पर पायी जाती हैं। मिलिन्द के पश्चात् मारत में अनेक यूनानी राजा शासन करते रहे परन्तु उन केसिकों के बारे में कोई उल्लेखनीय बात नहीं है। सब पर ग्रीक तथा खरोष्टी अवरों में उपाधि सिहत राजा का नाम पाया जाता है। शक जाति वे दिल्य परिचम से प्रवेश कर सौराष्ट्र से मालवा, मथुरा तथा पूर्वी पंजाब ग्रीत पर अधिकार

प्रकार एक लिपि का पता लगा। दूसरे ऐसे भी सिक्के थे जिन पर भारत .की विभिन्न दो लिपियों (ब्राह्मी तथा खरोष्ठी) में लेख खुदे थे। चूँ कि यूनानी श्रवरों की सहायता से एक (खरोष्ठी) का पता लग चुका था इसलिए दूसरी लिपि की भी जानकारी हो गयी। दाये से बायें खिखी जाने वाली लिपि खरोष्ठी तथा इसके प्रतिकृल (धायें से दार्हिने) लिखी जाने वाली लिपि को ब्राह्मी कहा गया। इस प्रकार यूनानी सिक्कों पर श्रंकित श्रवरों के द्वारा भारत का लिपि- झान हो गया और उसी के सहारे सारे लेख (प्रशस्तियाँ) पढ़े गए। श्रतएव यूनानी सिक्के भारतीय लिपि के जन्मदाता कहे जा सकते हैं।

## चोथा अध्याय

#### जनपद तथा गए। राज्यों के सिक्के

प्राचीन काल में भारतवर्ष में दो प्रकार की शासन-प्रणालियाँ प्रचलित थी। पहला राजतंत्र जिसमें वंशपरम्परा से एक ही प्रकार का शासन होता रहा। राजा तत्परचात् उसका पुत्र राज्य का अधिकारी कहलाते और स्वतंत्र रूप से अथवा मंत्रिगण की सहायता से शासन करते थे। छोटे राज्य का विस्तार साम्राज्य में हो जाता परन्तु राज्य-विस्तार के कारण शासन में कोई परिवर्तन न होता था। दुसरे प्रकार का शासन प्रजातंत्र के नाम से विख्यात था। उन राज्यों को गण या संघ का नाम भी दिया गया है। संघ अथवा गए। राज्य का मुख्य ज्यक्ति शासन का प्रधान समका जाता था। गण के उत्पर जनता द्वारा किसी व्यक्ति का खनाव प्रधानपद के लिए होता था। उसके प्रज का कोई उस राज्य में ममस्य न रहता। ईसा पूर्व ४०० से लेकर ईसवी सदी तीन सी वर्षीं तक दोनों प्रकार के शासन उत्तरी भारत में प्रचलित रहे। पाशिनि ने ऐसे संघों का वर्णन ऋष्टाध्यायी में किया है। सिन्ध-गङ्गा के मैदानों मे महान सेना लेकर राज्य स्थापित करना उतना ही सरख था जितना कि मरुखजों तथा पर्वतों के समीप निवास करने वाले संघ राज्यों का विजय करना कठिन था। सिकन्दर को भारत पर आक्रमण करते समय इन दोनों प्रकार के राज्यों से सामना करना पढ़ा था। पंजाब से स्थित गण राज्यों का सकाबिला करने पर युनानी राजा की इनकी शक्ति का ज्ञान हुन्ना था। पंजाब, राजपूताना, पश्चिमी संयुक्त प्रांत, बुन्देकखण्ड स्नाहि प्रदेशों में गणराज्य कार्य करते रहे । भारतवर्ष में चन्द्रगृप्त मौर्य ने साम्राज्य स्थापना की कल्पना श्रारम्भ की तथा वह सफल भी रहा । अतएव ऐसे बढे सम्राट के सम्मुख छोटे छोटे गणराज्य ठहर न सके और मैदानों से हटकर पर्वतों तथा मरुखलों में शरण ली। राजा श्रशोक को साम्राज्य बढ़ाने की लिप्सा न रही श्रतएव संघ राज्यों को किसी प्रकार की विशेष हानि मौयों से नही हुई। ईसवी सन् की पहली सदी में कुषाया नरेशों ने ऋपना राज्य पेशावर से काशी तक फैलाया श्रीर पश्चिम के सत्रप राजाओं ने मालवा आदि स्थानों पर अधिकार कर लिया जिससे गणराज्यों की सत्ता कुछ समय के जिए नष्ट हो गयी थी। कुषाण राज्य के श्रंत होने पर तीसरी सदी मे प्रनः संघों का विकास हम्रा उन्होंने श्रपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी और अपने नाम से सिक्के तैयार किए । सौर्यों के समकालीम, जितने ग्रायराज्य ये उन सब ने सिक्टे का प्रचार न किया। न्यापारिक संघ संस्थाओं के अधिकार को (सिक्टे तैयार करना) राष्ट्रीय तथा राजनैतिक गर्य-राज्यों ने प्रह्य न कर लिया परन्तु कुषाया राजाओं के बाद परिस्थिति बदल गयी। सभी स्वतंत्र राजा सिक्टे तैयार करने लगे। इसलिए गय्यराज्यों ने प्रपनी स्वतंत्रता घोषित करके सिक्टे भी तैयार किए। ईसा की चौथी सदी में गुप्त सम्राट समुद्र-गुप्त ने दिग्विजय में सब गयों का नाश कर उनके राज्यों को साम्राज्य में सिम्मिलित कर जिया। इस कारण संघ सदा के लिए काल के मुख में चले गए। इस विवरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ईसा पूर्व ४०० से लेकर ईसवी सन् की चौथी सदी यानी भाठ सौ वर्षों तक संघ या गया शासन भारत में था।

भारत में साम्राज्य स्थापना के साथ शासन की धुविधा के लिए राज्य को सूबों में बाँदा गया था। मौयों के राज्य में ऐसी ही प्रयाली थी। कुवाया राजाओं ने भी स्थान स्थान पर अपना कर्मचारी नियुक्त किया था। दूसरे शब्दों में किसी प्रांत (जनपद) का राजा सम्राट का भाजाकारी बनकर शासन करता रहा। इस दुरें समय भाने पर केन्द्रीय सरकार कमजोर हो जाती थी तो. वहाँ के शासक स्वतंत्र हो जाते थे। कुवाया राज्य के बाद कई प्रांत स्वतंत्र हो गए। गयों तथा जनपदों ने सामृहिक रूप से कुवाया शासन का अंत करने में कुछ उठा न रक्छा। उनकी राजभानियाँ उस भाग (जनपद) की प्रधान नगरी हो। गयी। उन राजाओं के सिक्के उसी स्थान से निकाले गए तथा उस जनपद में प्रचलित थे। अयोध्या, भवन्ति, मधुरा, कौशाम्बी, आदि प्रधान नगर थे जहाँ पर सिक्के तैयार किए गए। ऐसे सिक्कों को जनगद के सिक्कों के नाम से वर्षोन किया जायगा।

शू ग राज्य के पश्चात् ही गणराज्यों की उद्यति होने तागी । उस समय के सुक्य मार्गों तथा स्थानों पर संघों का अधिकार था । कुषाण राज्य के अंत होने पर संघ शासन का अधिक अचार हो गया जिनके इतिहास गण्-सिक्षे के बारे में सिक्षों के ही सहारे सब बारों माल्म की जाती हैं । सिक्षों के आतिरिक्त दूसरे साधन ऐसे नहीं हैं जो संघों के विषय में विशेष बतजा सकें । अधिकतर संघों का इतिहास दो भागों में विभक्त किया है । कुषाणों के पूर्व तथा उसके बाद के गणराज्य जिनका शासन उक्षत अकस्था में था । साधारणतः इन दो काज-विभाग में संव सिक्षे अचलित थे और वे सिक्षे मिले भी हैं । साहित्य में उपलब्ध वर्णन से संघ की स्थिति ईसा पूर्व शताबिद्यों में अच्छी मालूम पहती है ।

मण्राज्यों के सिक्तों की तौल के विषय में मतमेद है। यह तो सभी जानते हैं कि कुषाया काल से पूर्व भारत में भारतीय यूनानी सिक्के प्रचलित थे जो ईरानी तथा यूनानी तौल पर तैयार किए जाते थे। ईरानी तौल ( ददः श्रमेन ) के भी आधे से कम चाँदी सिकों की तौल के सिक्क बनते रहे तथा यनानी तौल ६७ अँ व को भी काम में लाया जाता था। उस ईरानी तौल को गण्राज्यों ने अपनाया जिसकी आधी तील से कम बजन के सिक्के मिलते हैं। श्रीदुम्बर, कुर्गीन्द तथा गीधेय गर्यों ने इसी रीति पर चाँदी के सिक्के चलाए। उन लोगों ने इस धात के लिए प्राचीन भारतीय तौल ।( ५० रत्ती ) को छोड़ दिया पर जब अर्जुनायन. नागा. मालव आदि संघ राज्यों ने ताँवे के सिक्के तैयार करना प्रारम्भ किया तो बन्होंने प्राचीन तौल ( म० रसी ) का ही प्रयोग किया। नाग सिक्के ४२ प्रोन के मिलते हैं जो भारतीय तौल के आये है। ईसवी सन के आरम्म से क्यान्व तथा यौधेय गणराज्यों ने भी चाँदी के सिक्के निकालना बन्द कर दिया क्योंकि कवागा नरेशों ने सोने को अपनाया था और सोने के सिक्के बनने जगे जिसे गणों के कोटे राज्यों में चलना कठिन था। उस समय विदेशों से चाँदी का आना प्रायः बन्द हो गया था। इस कारण ताँवे को ही सिक्कों की धात के लिए प्रयोग किया गया। चाँदी की कमी तथा ताँबे की अधिकता से ताँबे के सिक्के बजनी बनाए जाने सारो । क्रुगीन्द (सन् १०० ई०) के सिक्के २२१:६ या २६९ ग्रेन के मिलते हैं। यौधेय सिक्के १७८ में न के पाए जाते हैं। चॉदी के इस २६ में न के बराबर मिलते हैं। इससे चाँदी तथा ताँबे का अनुपात १:६ के बराबर हो जाता है जो उस समय के लिए सर्वथा उचित था। उन ताँबे के सिकों को आज-कत के पैसे से मुकाबिता नहीं किया जा सकता। वर्तमान पैसे का स्थान प्राचीन समय में कौडियों को दिया गया था। पैसे का क्रय मूल्य इतना अधिक था कि सर्वसाधारण का काम चल जाता था। ताँबे का सिका जीवन की उपयोगी चस्तएँ खरीदने के लिए पर्याप्त था।

यह कहा जा जुका है कि सब से प्रथम भारत में ताँबे का प्रयोग मुद्रा में किया गया था और उसके बाद स्वतंत्र रूप से चाँदी का भी प्रयोग होने लगा। चाँदी बाहरी धातु थी जो सदा भारत में निदेश से आती धातु रही लेकिन इसके सिकों से ताँबे के सिक्के बन्द नही हो गये। दोनों एक साथ या पृथक प्रदेशों में चलते रहे। गयराज्यों ने अधिकतर ताँबे का ही प्रयोग किया केवल औदु स्वर, कुणीन्द तथा यीधेय गर्यों ने दोनों धातुश्रों (चाँदी तथा ताँबा) के सिक्के चलाये। ताँबे के सिक्के

चाँदी के सहायक न समसे जाते थे। सिक्कों के घातु मिश्रण की बात ठीक तरह से कही नहीं जा सकती। यों तो कौटिल्य ने मिश्रण धातु के सिक्कों का उल्लेख किया है परन्तु गणों में केवल श्रीदुम्बर तथा कुणीन्द के सिक्कों में कुछ मिश्रण पाया जाता है।

बहुत प्राचीन समय से ही भारत में चौकोर खाकार के सिक्के तैयार होते रहे। सिक्कों के खाकार तथा उनकी बनावट में घनिष्ट सम्बन्ध रहता है इसलिए एक के परिवर्तन में दसरे में भी भिन्नता खा जाती थी। जब सिक्के

आकार तथा साँचे में ढलने लगे तब से आकार में भी परिवर्तन होने निर्माण-फला लगा। चौकोर सिक्को पर निशान बनाने की रीति छोड़ दी गई और सिक्कों को ढाल कर अथवा ठप्पे से निशान लगाने

का तरीका काम में लाया गया । ईसा पर्व २०० वर्ष से ही गया राज्य ठरवे की रीति का प्रयोग करने लगे। उसी के समकालीन जनपद राज्यों ने भी सिक्के तैयार करने में ठव्ये का उपयोग किया था। पांचाल, श्रयोध्या, कौशास्त्री तथा मधारा प्रदेश के सिकों पर ठप्पे से आकृतियाँ अंकित की जाती थीं। यद्यपि यह शैली स्यात् ईरान से ली गयी थी परन्त जनपद सिक्कों पर सर्वधा विदेशीपन का अभाव है। उन पर लेख भी खिखने का काम आरम्भ ही राया । विदेशों के गोल श्राकार के सिक्कों को देख कर भारत मे भी ऐसा ही साँचा तैयार किया गया। घात को पीटकर गील मदा की रीति को छोडकर उसे गलाकर सॉचे में ढाला जाता था। फिर उन पर एक श्रोर खेख तथा चिह्न श्रंकित किए जाते थे। समयान्तर में दोनों ओर के स्थान का प्रयोग लेख तथा मूर्तियों के लिए होने लगा । सिक्कों को गरम करके ठप्पे से उन पर जैसी आकृति चाहते तैयार करने लगे । लोहा. पत्थर तथा पक्की मिट्टी के साँचे में सिक्के ढाले जाते थे । ठप्पे मारने के लिए यह जरूरी समभा गया कि मिश्रित धात के सिक्के तैयार किए जायें, ग्रतएव समय समय पर शुद्ध धात में कुछ मिलाकर सिक्का तैयार होता रहा। सिक्के का वास्तविक मूल्य कम करने ( परन्तु प्रत्यन्न रूप से लिखित मूल्य के बराबर ) का यही एक उपाय था कि सिक्के मिश्रित धात के बनाए जायेँ। उदाहरणार्थं त्राजकल के सिक्के को लोजिए। कहने के लिए रुपया में सोलह त्राना चाँदी है परन्तु परीचा करने से उसमें दो त्राना चाँदी तथा चौदह न्नाने गिलट मौजूद है। जिस समय से सिक्कों के दोनों तरफ लेख तथा न्नाकृति बनने लगी उसी समय से चौकोर के बदले गोल आकार के सिक्के तैयार किए जाने लगे और यही कारण है कि कुणीन्द, श्रीदुम्बर, नाग श्रीर यौधेय सिक्के गोल श्राकार के पाए गए है। गोल सिकों को साँचे मे ढाल कर ठप्पा मारने में

फलक सं० ५



काफी सहू िलयत ( सुगमता ) मालूम होती थी। इसके बाद गोल आकार के साथ दोनों तरफ ठप्पा मारने का तरीका चल निकला। उनका व्यास ह से '७ इंच तक पाया जाता है। अर्जु नायन के सिक्के '६ इंच कुणीन्द के '६४ इंच, गौधेय के बढ़े सिक्के ( वृश्म तथा हाथी वाले ) '७ या 'म इंच और ब्रह्मएय शैली के सिक्कों का व्यास '६ से १'१ इंच तक पाया जाता है। मालवा के सिक्के गोल आकार के मिलते है परन्तु वे बहुत छोटे होते हैं। उनके छोटेपन का अन्दाजा सिक्कों के व्यास से लगाया जा सकता है। सब से छोटे सिक्के '२ ईच व्यास के मिलते है सन्भवतः संसार मे जितने सिक्के उपलब्ध हैं उनमें मालवगण के सिक्के सब से छोटे माने गए हैं।

ल्याच त छाट सार गयु,६-। पिछुले झम्याय में यह बतलायां.जा चुका है कि सिक्कों पर खुदे लेखों का क्या महस्त्र था । गणराज्य के सिक्कों पर ठप्पे के साथ लेख उस्कीर्या करने की परिपाटी प्रचित्तत हुई । इन सिक्हों पर अधिकतर बाह्मी लिपि में लेख मिलते हैं परन्तु औदुम्बर, कुणीन्द तथा, सिक्षों पर लेख यौधेय सिक्कों पर बाह्मी के साथ खरोच्छी जिपि में भी लेख खुदे गये हैं। तीसरी सदी से गण सिकों पर खरोष्टी को हटा कर सदा बाह्मी जिपि का प्रयोग होने जगा। प्राकृत भाषा के स्थान पर संस्कृत की स्थान दिया गया । अधिकतर गण सिक्कों पर एक श्रोर लेख सथा दूंसरी श्रोर मूर्ति या श्राकृति ख़दी रहती है। माजव के छोटे सिक्कों पर स्थान की कमी के कारण जेख को दोनों श्रोर बॉट कर लिखा गया है। एक श्रीर जय तथा दूसरी श्रोर मालवानां ख़दा रहता है। इन लेखों की एक विशेषता है जो अन्यत्र नहीं पायी जाती। गण सिकों में (१) जाति (गण) का नाम, (२) शासक का नाम, (३) दोनों का सम्मितित नाम, (४) गण के इच्टदेव,का नाम अथवा (४) किसी श्रादर्श वाक्य का उल्लेख पाया जाता है। 'श्रञ्ज नायनानां, शिवदतस्, महाराजदेव नागस्य, राज्ञाधरघोषस् श्रोदुस्वरस् भगवती महादेवस्य, मालवानां जयः' अथवा 'यौधेय गणस्य जयः' आदि लिखे मिंलते हैं । सिकों पर विभिन्न प्रकार के चिह्नों से कई बातों का अनुमान किया जाता है।

गण सिकों पर भी कुल चालीस तरह के चिन्ह पाए जाते हैं। किसी पर श्राराध्य देवता शिव या कार्तिकेय की श्राकृति मिलती है। जातीय चिन्ह चिह्न हाथी या छुत्र को भी गण सिक्कों पर स्थान

दिया गया था। घेरें में पेड़ वाला चिह्न बहुत श्रिषक सिक्कों पर मिलता है। श्रीदुम्बर, कुलीन्द्र, श्रीधेय तथा मालव सिक्कों

ŧ

पर इसको प्रधान स्थान मिला था। इनके अतिरिक्त त्रिशूल, स्वस्तिक, तथा देवता के वाहन का चित्र सिकों पर खुदा मिलता है। द्वपम (शिव के वाहन) को योंध्य मुद्राओं पर जातीय चिह्न मान कर प्रमुख रूप से स्थान दिया गया था। यदि गए। सिकों के चिह्नों को पृथक पृथक अध्ययन किया जाय तो उनको कई विभागों में रक्ला जा सकता है। पशु, पत्नी, दृत्त, शख, मनुष्य की मूर्ति तथा सूर्य आदि चिह्न मुख्यतया दिखलाई पड़ते हैं। मनुष्य की मूर्ति को कभी हनुमान या जातीय सरदार के रूप में अभिन्यक्त किया जाता है। योधिय गए। अपने शक्ति के लिए प्रसिद्ध था अतएव उन्होंने कार्तिकेय (युद्ध देवता) को सिक्के पर अंकित कराया। इस प्रकार प्राकृतिक, सांसारिक तथा धार्मिक चेत्रों से विभिन्न चिह्नों को लेकर गए। सिक्कों पर स्थान दिया गया था।

बहुत प्राचीन समय से यौधेय जाति न्यास नदी के पार भारत के उत्तर-पश्चिमी प्रांत में रहती थी। ईसा पूर्व ४०० वर्ष में पाणिनि ने इसे आयुध जीविन संघ में सिम्मलित किया था। जिसका यह तात्वर्य था कि यौधेय सिक्के इस जाति का प्रधान कार्य युद्ध करना था। यौधेय लोगीं का उल्लेख साहित्य तथा जेखों में मिलता है। इनका श्रस्तित्व मौर्य शासन. चत्रप तथा क्रुवाया काल में क्यों का त्यां बना रहा। ईसवी सनू की दूसरी सदी में यौधेय जाति उन्नति के शिखर पर पहुँच गयी थीं। सौर्य शासन के अंत होने पर वे स्वतंत्र राजा बन गए और फलस्वरूप श्रपना सिका तैयार कराया । उनका राज्य बहुधान्यक के नाम से प्रसिद्ध था। वर्तमान समय में वह प्रांत रोहतक के नाम से विख्यात है । क्रपाण राज्य को नष्ट करने में अर्जुनायन तथा कुणीन्द गणों के साथ मिलकर यौधेय संघ ने एक इट संघ बनाया था। सन १४० ई० में गिरनार के ( रुद्रदामन महाजन्नप के ) लेख से जात होता है कि योधेय का नाम सब से वीर चत्रियों में गिना जाता रहा। स्यात इन लोगों ने क्रषाण काल में उत्तरी पश्चिमी प्रांत को छोड़ कर राजपताना (विजयगढ़ ) में शरण ली थी। वहत्संहिता में इस जाति का नाम श्राता है। प्रयाग की प्रशस्ति से प्रशस्तिकार हरिषेण ने लिखा है कि यौधेय संघ श्रन्य गर्यों की तरह गुप्त सन्नाट समद्रगुप्त को कर दिया करता था। विद्वानी का मत है कि आधुनिक समय में पश्चिमी एंजाब के बहावलपुर राज्य में यौधेय क्रांति के व'शज, जोदिया नाम से पुकारे जाते हैं। ये लोग सतलज नदी के होनों किनारों पर बसे हुए थे। भरतपुर राज्य में योधेय लोगों का एक लेख मिला है जिसमे एक श्रिधपति की उपाधि महाराज महासेनापति उल्लिखित है। इस प्रकार प्राय: त्राठ सौ वर्षी तक यौधेयगण का शासन स्थिर रहा।

इनके सिक्के पूर्वी पंजाब सतत्त्वज और यमुना निदयों के बीच रोहतक जिले में ( योधेय लोगों का प्राचीन स्थान ) मिलते हैं। योधेय गण के सिक्के तीन भागों में कालक्रम के अनुसार विभक्त किए गए हैं। यहत्वा ईसवी पूर्व २०० का जिसे 'निन्द तथा हाथी' वाला सिक्का कहा जाता है। इसमें

श्रमाग

प्रष्ठसारा

निन्द तथा स्तम्भ की आकृति, ब्राह्मी अवरों में ्यौधेयानां बहधानके लिखा है। हाथी तथा नन्दिपाद का चिह्न है।

दूसरे काल-विभाग में बहाययदेन वाला सिका ईसा की दूसरी सदी में तैयार किया गया था। इसके अन्नभाग में घडानन (कार्तिकेय) की मूर्ति कमल पर खड़ी विखलायी गयी है। उसी ओर बाझी अचरों में यौधेयों के बहाययदेन नामक राजा का नाम—'बहायय देनस्य भागवता', 'स्नामी भागवता' अथवा 'भागवता यधेयनः' लिखा मिलता है। कभी बहाययदेन के स्थान पर कार्तिकेय का नाम कुमारस खुदा मिलता है। इससे प्रगट होता है कि युद्ध के प्रेमी (पायिनि का आयुध्विति संघ) यौधेय लोगों ने कार्तिकेय (युद्ध के देनता) का नाम सिकों पर अंकित कराया था। इसके प्रष्टभाग में बोधी वृत्त, सुमेर पर्वंत, निन्दपाद चिह्न तथा कार्तिकेयानी देनी की मृतियाँ हैं। सब लेखों को मिलाकर भागवतः स्वामिनो बह्मययदेनस्य—बन सकता है।

दूसरे प्रकार का ब्रह्मच्यदेव का सिका मिला है जिस पर नाम के साथ द्रम शब्द खाता है। दोनों तरफ चिह्न वही है परन्तु लेख में परिवर्तन है और ब्रह्मच्यदेवस्य द्रम (ब्रह्मदेव का सिका) खुदा है। सम्मवतः यहाँ द्रम शब्द से सिकों का भाव प्रगट होता है। तीसरे काल-विमाग में सिकों कुशायों के अनुकरण पर तैयार किए गये थे। ईसवी सन् की चौथी सदी में योद्धा ढंग के सिकों का हाल मिलता है।

अज्ञभाग

शूल लिए राजा या कार्तिकेय की मूर्ति और बाई ओर मोर, बाह्यी अचरों में 'वौधेय गंणस्य जय' लिखा मिलता है। (सम्भवतः यह सिका किसी विजय के उपलच्च में तैयार किया गंगा था) पृष्ठं भाग देवमूर्तिं जो कुषाख सिक्कों की स्वर्थमूर्तिं (मिहिर) के समान है। इसी श्रोर कुछ सिकों पर संख्यावाचक द्वि या तृ लिखा है। बहुत सम्भव है कि यह संख्या योधेय जाति के दूसरे या तीसरे गण का बोधक है।

कुणिन्द नामक जाति सतलज नदी के प्रदेश में शिमला रियासत में निवास करती थी। इस का नाम पुराख (विज्यु और मार्कपढेंच) तथा वृहत्संहिता में

मिलता है जिससे प्रगट होता है कि यह गए मद्भ के समीप कुिंग्दि गए। शासन करता रहा (मद्भे शोहम्यश्च कौिंग्यन्दा) कांगड़ा, के सिक्के श्रम्बाला तथा सहारनपुर के जिल्लों में कुिंग्यन्द के सिक्के मिले है इससे प्रगट होता है कि यह गए। शिवालिक पर्वंत के

घडोभाग से जमुना तथा सतलज के बीच राज्य करता था। श्रौदुन्बर तथा कुणिन्द के राज्यों में दोनों लिपियों (खरोष्ठी तथा ब्राह्मी) का प्रचार था अतएब इनके सिक्कों पर दोनों लिपियों में लेख पाए जाते हैं। इस जाति के कुल दो प्रकार के सिक्कों पर वोनों लिपियों में लेख पाए जाते हैं। इस जाति के कुल दो प्रकार के सिक्कों पाए जाते हैं जिसको दो अधिकारियों ने चलाया। पहले मृग वाले सिक्के पर अमोघभूति का नाम मिलता है। इसने चाँदी और ताँब के सिक्के चलाए जिनकी तौल यूनानी तौल (चाँदी ३२ रत्ती और ताँबा १४४ अने) के बराबर है परन्तु शैली भारतीय है। इससे प्रगट होता है कि यह सिक्का प्राचीन ईसवी सन् पूर्व का है और दूसरा छतेरबर वाला सिक्का तीसरी सदी का है। मृग वाले सिक्के को किसी राजा से सम्बन्धित न मानकर अमोघभूति शब्द से पदवी का अर्थ निकालते हैं। इसका अर्थ हुआ जिसकी विभूति कभी भी कम न हो। पर सभी बिद्वान इस तर्क से सहमत नहीं हैं। संत्रेप में यह कहा जा सकता है कि कुियान्द गया ने दो प्रकार के सिक्के चलाए जो ईसा पूर्व १५० से ईसवी सन् २०० तक प्रचलित थे। मृग वाले सिक्के पर

श्रम्भाग

कमल सहित लक्ष्मी की मूर्ति, एक मृग, छुत्र सहित चौकोर स्तूप तथा एक चक्र बना है तथा बाह्मी में 'श्रमोघमृतस महरजस राज्ञ कुणद्स' लिखा है। कुिण्ट्य शासक ने भारतीय यूनानी राजाओं द्वारा पृष्ठ भाग

सुमेरु पर्वंत, स्वस्तिक निन्दिपाद तथा बोधी वृत्त बनाया गया है। खरोप्ठी में 'राज्ञी कुणीदस श्रमोध-भृतिस महरजस' लिखा है। प्रचित्ततः चाँदी के सिकों के स्पर्धा में देशी ढंग से चाँदी का सिका तैयार कराया था।

अभोषभूति के इसी तरह के ताँचे के सिक्के मिले हैं। जिन पर ब्राह्मी तथा खरोष्टी में लेख दोनों ओर मिलते है। बाद के सिक्कों पर राजा का नहीं नाम है परन्तु सिर्फ ब्राह्मी अन्तरों में। अमोष के अतिरिक्त कुणिन्द के जाति के छुतेरवर नामक राजा का ताँचे का सिक्का मिला है। उसके अअभाग में त्रिश्चल लिए शिव की मूर्ति खड़ी है। खेल साफ तो नहीं है पर रैयसन ने उस पर 'भागवत छुत्रेरवर महा'मनः' पढ़ा है। पृष्ठ भाग में मृग, निद्पाद, बोधी बृत तथा सुमेरु 'पर्वंत आदि की आछुति पायी जाती है। यह सिक्का अमोबभृति से पीछे का है।

अर्जुनायन गण के सम्बन्ध में कोई विशेष बात मालूम नहीं है परन्तु यह
कहा जाता है कि इन्होंने योधेय गण के साथ मिलकर कुषाय तथा पद्मावती के
नाग राजाओं को परास्त किया या और स्वतंत्रता की बोषया

नाग राजाश्रों का परास्त किया था श्रार स्वतन्नता का वावणा श्राजु नायन गाण की थी। लाहित्यिक प्रमाणों से तो ज्ञात होता है कि के सिक्के श्राजु नायन नामक गण ईसा एवं चौथी सदी में वर्तमान था। पाणिनि के गणपाठ मे यौधेय जोगों के साथ श्राजु नायन

का भी नाम श्राता है। इनकी दियासत उनसे पूर्व के हिस्से में श्रागरा तथा जयपुर के प्रांत में फैली हुई थी। उस समय से लेकर ईसा की चौथी सदी तक अर्जु नायन गया को स्थित का पता लेखों से मिलता है। गुप्त सन्नाट ससुद्र-गुप्त की प्रथार की प्रशस्त में सीमा जातियों में श्रर्जु नायन का भी नाम मिलता है। श्रतः प्रायः श्राठ सी वर्षों तक इनके राज्य का पता चलता है। उसी भाग में अर्जु नायन गया के सिक्के भी मिले हैं। यद्यपि इनकी स्वतंत्रता बहुत समय तक बनी रही परन्तु कुशया काल के बाद इनके सिक्कों का पता नहीं लगता। स्यात् बाद में इन्होंने सिक्के का काम बन्द कर दिया था। ईसा पूर्व के यौधेय सिक्कों की तरह इस गया ने भी सिक्के तैयार कराए परन्तु जो सिक्के मिलते हैं वे भी विदेशी ढंग के श्रनुकरण हैं। श्रागरा, मथुरा भरतपुर, जयपुर तथा श्रलवर राज्य में श्रर्जु नायन जाति के ( गया ) सिक्के मिले हैं। इस गया ने कुल दो प्रकार के सिक्के प्रचलित किए। उन पर भारतीय चिह्न तथा ब्राह्मी श्रवर पाए जाते हैं। पहले प्रकार के सिक्के पर

श्रम्भाग

खड़े मनुष्य की मूर्ति श्रीर

एष्ड भाग लिङ्ग के सम्मुख नन्दि की ब्राह्मी अत्तर में अर्जु नायनानां, रैयसन खड़ी मूर्तिं को जन्मी की आकृति मानते हैं। मूर्तिं मिलती है। यह सिका वजन में भी दूना है।

दूसरे प्रकार के सिक्के में अप्रभाग पर वेण्टनी या घेरा बना है। ब्राह्मी अन्तरों में 'श्रर्जु नायनानां जयः' लिखा है। पृष्ठ भाग पर घेरे में बोधी वृत्त की आकृति बनी है। सम्भवतः यह सिक्का किसी विजय का सूचक है।

पाणिनि के गण्पाठ में उल्लिखित श्रन्य राजन्य समूह में श्रीदुम्बर का भी नाम लिया जाता है। महाभारत मे जितने गणों का वर्णन. मिलता है उसमें श्रीदुम्बर का भी नाम श्राया है। विष्णु पुराण में लिगते श्रीदुम्बर गणा श्रथवा कुणीन्द जाति के साथ इसका नाम श्राता है। यह

अ।दुम्बर गया अथवा कुणान्द जाति के साथ इसका नाम आता है। यह के सिक्के जाति कांगडा और अम्बाजा प्रांत में निवास करती थी। सम्भवतः इनकी एक शाखा पश्चिम भारत में चली गयी।

उन्हीं के वंशज त्राजकल गुजरात में त्रौदुस्वर त्राह्मण (गुजराती) के नाम से विक्यात हैं। त्रौदुस्वर का नाम केवल सिकों से मिलता है। पंजाब के गुरुदासपुर तथा कांगडा के ईरीयल नामक स्थानों में त्रौदुस्वर सिकों का ढेर मिला है। उन सिकों को तीन श्रेणी में बाँटा जा सकता है। पहला चौकोर ताँवें के सिक्कें जो सब से पहले इस गण ने तैयार कराये थे। ये सर्वथा भारतीय ढंग के हैं। इन सिक्कों पर त्राह्मी तथा स्वरोच्छी दोनों लिपियों में राजा के नाम के साथ गण (श्रीदुस्वर) का नाम पाया जाता है। उसकी लिपि से अनुमान किया जाता है कि वे ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से पहले के हैं तथा पहन त्रौर कुषाण राजाओं के आने से पूर्व तैयार किए गए हैं। इन पर

श्रम्भाग

घेरे में बृद तथा हाथी का चित्र खरोष्ठी लिपी में महादेव रानी उपाधि के साथ राजा का नाम पृष्ठ भाग

दो मंजिल की इमारत, त्रियूल ' ब्राह्मी में भी उपाधि सहित राजा का नाम

चार राजाओं के नाम-शिवदास, रुद्धदास, महादेव और घरघोष-सिक्कों से मिलते हैं।

दूसरे चाँदी के सिक्के हैं जो कम मिलते हैं। इसके चिह्न तथा घरघोष के नाम से पता चलता है कि यह औदुम्बर गए का सिक्का है। ये भारतीय यूनानी सिक्कों अर्द्ध द्रम के अनुकरण पर तैयार किए गए थे। इन सिक्कों पर एक ओर मनुष्य की आकृति है। सम्भवतः कंधे पर बाध का चमड़ा रक्खें शिव की मूर्ति

है श्रीर खरोष्टी में 'महदेवस रानो घरघोषस श्रीदुम्बरिस' लिखा है। राजा के नाम के श्रितिरिक्त नीचले भाग में घेरे मे बृत तथा त्रिश्चल बना है जो श्रीदुम्बर गण के ताँचे के सिकों पर मिलता है। ब्राह्मी श्रवरों में राजा का नाम उिल्लिखित है। कुछ सिके 'विश्विमत्र शैली' के भी कहे जाते हैं क्योंकि उस पर मनुन्य की श्राह्मित को विश्विमत्र (गण के देवता) कहा जाता है। घरघोष महादेव का उपासक था या महादेव श्रीदुम्बर जाति के उपास्य देव थे। एक दूसरे प्रकार का चाँदी का सिका मिला है जो महादेव सिके के ढंग का है। हाथी तथा त्रिश्चल भी दिखलायी पड्ता है। इसी कारण इसे श्रीदुम्बर गण का सिका मानते हैं। खेख 'विजय रानो वेमिकस स्द्रवर्मस' खरोष्ट्री तथा ब्राह्मी लिपियों में पाया जाता है। इस राजा की स्थिति के बारे में श्रीवक प्रमाण नहीं मिलता है।

तीसरे प्रकार के गोल ताँवे के सिक्के मिले हैं जो चिक्कां के आधार पर इस गया के माने जाते हैं। उन पर घेरे में इन हाथी त्रिश्चल आदि! दिखलायी पहते हैं जो औदुम्बर सिक्कों से मिलते-जुलते हैं। इन पर दो मंजिल का मंदिर दिखलाई पढता है। उनपर खरोष्ठी तथा ब्राह्मी में राजाओं के नाम मिले हैं। इनके विषय में कोई निश्चित मत नहीं कायम किया जा सकता। ये मथुरा के राजा के समान 'मिल' उपाधि धारी हैं जो इस गया के सिक्कों पर कम पाया जाता है। ब्रिटिश संग्रहालय में राजो अजमितस तथा तीन अन्य शासकों—महीमिल, भान्मित्र और महाभूतिमिन्न—के सिक्के सुरचित हैं। ये पंजाब के होशियारपुर से मिले हैं जो पहली सदी में वहाँ प्रचलित थे। औदुम्बर सिक्कों से भारतीय वास्तुकला पर प्रकाश पड़ता है। उनपर मंदिर की आकृति मिलती है जिसके ऊपरी भाग में छत्र भी है। समीप में ही परशु के साथ त्रिश्चल बना रहता है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि औदुम्बर शैव मताजुयायी थे।

बहुत प्राचीन काल से मालव जाति भारतवर्षं के उत्तर-पश्चिमी भाग में निवास करती थी। यूनान के राजा सिकन्दर ने जब (ई० पू० ३२३) पंजाब पर आक्रमण किया तो मालव जाति का राज्य राजी तथा

मालव गए। सतलज के द्वाब में विस्तृत था। यूनानी लेखकों ने इसके के सिके लिए मैलोई (Mallon) शब्द का प्रयोग किया है। विदेशियों के दबाव से इस जाति की एक शासा अजमेर

( मेरवाडा ) के प्रांत में त्राकर बस गयी और वहाँ स्वतंत्रता-पूर्वक प्रजातंत्र के रूप में बहुत दिनों तक ( पहली सदी ) शासन करती रही । इस ( मालव ) जाति के निवास करने के कारण प्राचीन अवन्ति देश मालवा के नाम से प्रसिद्ध हो गया । ईसा पूर्व १७वें वर्ष में एक सम्वत् भारतवर्ष मे प्रचित्त किया गया

जिसे इस गण के नाम पर मालव सम्वत् कहते हैं ( इस सम्वत् के संख्थापक के बारे में श्रभी तक कोई मत निश्चित न हो सका है ) सम्भवतः उस सम्बत को मालवा से त्रथवा सालव जाति के नाम से सम्बन्धित कर सर्वत्र प्रसिद्ध किया गया। क्रपाण तथा पश्चिम की चत्रप राजाओं की उन्नति के कारण एक सी वर्गें तक मालव जाति का सर्थं अस्त रहा । चत्रपों ने इनके राज्य को अपनी रियासत में समितित कर लिया। ईसा की दसरी सदी तक शक लोगों के अधीन होकर यह जाति समय न्यतीत करती रही । "परन्त कुछ ही समय के बाद जन्नप जीव-दामन और रुद्रसिंह में भगवा हो जाने के कारण मालव जाति ने विद्रोह का भंडा उठाया । इस तरह तीसरी सदी में मालव गए प्रनः स्वतंत्र हो गया । चत्रप श्रथवा क्रपाण नरेश मालव जाति को दबाने में श्रसमर्थं रहे। मालव गण ने तीसरी तथा चौथी सदी में अगियत सिक्के तैयार कराए जिससे यह प्रगट होता है कि वे स्वतंत्र रूप से शासन करते रहे । उनके शासक की उपाधि महाराजा या सेनापति नहीं मिलती जिससे यह अनुमान किया जाता है कि गया का अधिपति चना जाता था। ससद्वरास की प्रयाग की प्रशस्ति में अन्य गण ( यौधेय, मद्र ) के साथ मालव का भी नाम त्राया है। डा॰ त्रजतेकर का मत है कि चौर गर्णों की तरह समद्रगुप्त माजब का अंत रन कर सका। ये किसी प्रकार मालबा में शासन करते ही रहे जब कि पाँचवी सदी में हुए लोगों ने मध्यदेश पर अधिकार कर मालव गण को सदा के लिए नष्ट कर दिया।

मालव गया ने ईसा पूर्व २०० से लेकर ईसवी सन् की चौथी सदी तक सिक्के चलाए। इनके सिक्के हज़ारों की संख्या में जयपुर राज्य के खंडहरों में मिले हैं। मालव जाति के सिक्के आकार में बहुत छोटे हैं। स्यात संसार में इनसे छोटे आकार के सिक्कें नहीं मिले हैं। पुराने सिक्कें नये के मुकाबिले में बढ़े हैं और उनका ब्यास आध इंच के बराबर है। तौल में श्रीसत साढ़े दस श्रेन से अधिक नहीं है। सब से छोटे सिक्कें डेढ श्रेन के बराबर मिले हैं।

मालव गए ने दो प्रकार के सिक्के तैयार कराए। पहले समय में सिक्कों पर मालव जाति का नाम मिलता है और दूसरे प्रकार के सिक्कों पर राजाओं का नाम खुदा है। सिक्कों की बनावट तथा लेखनकला (लिपि) के आधार पर बहुत से सिक्के मालव गए के सिक्के बतलाए गए हैं। सभी सिक्के ताँवे के बने हैं। ईसवी पूर्व के गोलाकार सिक्कों पर अअभाग पर घेरे में बोधि बृच तथा बाली अचर में 'मालवानां जयः' अथवा 'जय मालवानां' लिखा मिलता है प्राकृत में इसे 'मालवए जय' लिखा गया है। एक भाग पर सूर्व और सूर्व का चिह्न दिखाई पड़ता है। अन्य सिक्कों के एक माग पर घुंग और सूर्व का चिह्न दिखाई पड़ता है। अन्य सिक्कों के एक माग पर घुंग, सिंह की मूर्ति, चिन्द, राजा का

मस्तक, मोर की सूर्ति या निन्दिपाद सूर्य आदि की आकृतियाँ पायी जाती हैं परन्तु अप्रसारा की ओर प्रायः सभी पर धेरे में बोधी बृख और ब्राह्मी मे जाती का नाम ( लेख ) पाया जाता है ।

इनसे सर्वथा भिन्न चौकोर ढंग के सिक्के हैं जिनपर मालव जाति (गण) का नाम न लिखकर प्रत्येक राजा का नाम खुदा हुआ है। प्रायः सिक्कों से चालीस राजाओं के नाम विदित हुए हैं। यम, मयय, मगज, गजब, पछ, पय इस्यादि विचित्र नामों के साथ महराय नाम भी आता है। परंतु इसे पदवी न मानकर राजा विशेष का नाम ही माना सकता है। सिमथ महोदय ने अपने सूची-पत्र में ऐसे सिक्कों की सूची दी है जिनपर कोई लेख नहीं मिलता है परन्तु घड़ा, अथवा दृत्व की आकृति मिलती है। निन्द की भी मूर्ति मिली है। इसिलए बनावट के विचार से इन सिक्कों को मालव सिक्के कहा जा सकता है।

पूर्वी राजप्ताना में कुछ ऐसे सिक्के मिले है जिनपर रजज्ञ (संस्कृत में राजन्य) जिस्ता मिलता है। ये सिक्के ईसा पूर्व पहली सदी में तैयार किए गए

थे। स्मिथ का अनुमान था कि राजन्य शब्द से चत्रिय जाति

राजन्य सिक्के का बीव होता है पर व्याकरण प्रन्थों (कारवायन, पर्वजिति) के आधार पर राजन्य से एक जाति का अर्थ समस्ता जाता

है। श्रव यह निश्चित रूप से कहा जाता है कि वे उन सिकों को एक जाति (गय) ने तैयार कराया था। सिकों के अग्रभाग पर हाथ उठाए मलुष्य की मूर्ति और खरोष्ठी में 'राजन्य जनपद्स' जिला है। एष्ट भाग में निन्द की श्राकृति है। श्रन्य सिकों भी उसी तरह के हैं पर खरोष्टी के स्थान को श्राकृति है। श्रन्य सिकों भी उसी तरह के हैं पर खरोष्टी के स्थान को श्राकृति है।

इस अध्याय के आरम्भ में कहा जा खुका है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष में चंद्रगुप्त मौर्थ ने साम्राज्य या एक राष्ट्र की भावना को कार्यक्ष में परिचात किया था। उसने पाटलियन के छोटे राज्य को जीतकर विशास

जनपद् के सिकें साम्राज्य कायम किया। उस वंश के श्रीतम नरेश उस राज्य को संभाज न सके और सेनापति पुष्यमित्र श्रांत ने

श्रपना श्रिषकार स्थापित कर लिया। शूंगवंश का राज्य बहुत समय तक न रह सका। मौर्य साम्राज्य के छिन्न भिन्न होते ही स्थान स्थान पर प्रान्त के गवर्नर श्रथवा श्रन्य क्यक्तितों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। पुष्यमित्र के उत्तराधिकारी उन प्रान्तों ( जनपदों ) को अपने वश में न रख सके। ऐसे स्थानों मे तत्तशिला, मथुरा, पांचाल, कौशाम्बी ( वत्स राज्य ), कोसल की राजधानी श्रयोध्या ( साकेत ) श्रादि का नाम लिया जा सकता है। शूंगवंश के कुछ सिक्क अभी

तक मिले हैं परन्तु उसके समकालीन जनपदों के राजाओं के सिक्के बहत संख्या में मिले हैं। उन जनपदों में ग्रापकाल से पूर्व शासक राज्य करते रहे परन्तु समद्रगप्त के दिश्विजय से सब का अंत हो गया। यही कारण है कि जनपदीं के सिक्के ईसा पूर्व २०० वर्ष से आरम्भ होकर तीसरी सदी तक समाप्त हो जाते हैं। गप्त शासन में किसी भी अन्य अधीन राजा को सिका तैयार करने का श्रधिकार न था। मौर्य के बाद तथा ग्राप्त सम्रादों से पूर्व के समय में उत्तरी भारत में जनपट राज्यों के सिक्के मिखते हैं। अयोध्या तथा अहिछत्तर ( पांचाल ) के सिकों पर मित्र नाम अधिक पाया जाता है। विद्वानों ने इससे अनुमान जगाया है कि किसी 'सिन्न' वंश का राज्य इन स्थानों से था। परन्त नाम के ऊपर वंश स्थिर करना किसी तरह प्रामाणिक नहीं समका जा सकता। श्रश्निमित्र नामधारी राजा के सिक्के मिले हैं जिसका श्ंगतंत्रा से सम्बन्ध स्थापित करना कठिन है। केवल नाम की समानता पर ऐतिहासिक तथ्य नहीं स्थिर किया जा सकता। श्रभी तक जनपदों के सिकों के श्राधार पर किसी वंश के शासन के सरबन्ध में कुछ विशेष ज्ञात नहीं है। जिस जनपद में सिक्ट मिले हैं उसी स्थान के नाम से प्रसिख हैं। उन सिक्कों की बनावट तथा लिपि ( लेखन शैली ) की देखकर तिथि का अनुमान किया जाता है वरन उन राजाओं के नाम के अतिरिक्त सिक्कों से कुछ पता नहीं जगता । उनके शासन काल को निश्चित करना कठिन है ।

कोसल जनपद के सिक्के अयोध्या में प्राप्त होने के कारण इसी नाम से विख्यात हैं। अयोध्या का इतिहास बड़ा प्राचीन है। साकेत नाम से इसे पुकारते

थे। इस स्थान पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास आयोध्या के जुस हो गया है। सिकों पर धनदेव तथा विशाखदेव का नाम र सिकों शंकित है। ये सिको ईसा पूर्व पहली शताब्दी के माने जाते हैं जो साँचे में ढालकर तैयार किए गये थे। अयोध्या

से 'मूर्ग तथा निन्द' चिह्न वाले अनेक सिक्के मिले हैं जिनपर राजाओं के नाम के साथ मित्र शब्द जुड़ा मिलता है। इसे देखकर कुछ लोगों का विश्वास हो गया था कि अयोध्या मे मित्रवंश के व्यक्तियों ने राज्य किया। किनधम का मत था कि मित्र नामधारी पांचाल के राजाओं का राज्य अयोध्या तक फैला था। मित्र शब्द से अहिछतर (पांचाल) तथा अयोध्या के मित्रवंश में एकता बतलाई जाती है। कहाँ तक इसमें ऐतिहासिक तथ्य है यह कहना कठिन है। अयोध्या के दस राजाओं के नाम सिक्के से मिले हैं। पहले के सिक्के साँचे में ढाले गए थे और बाद वाले उप्पेपर तैयार किए गए थे। ये सर्वथा भारतीय शेली के हैं। कोसल (अयोध्या) राज्य की सुदाएँ ईसा पूर्व २०० से ईसवी सन् २०० तक

प्रचित्तत रही। त्रयोभ्या के सिक्के चिक्कों के द्वारा पुकारे जाते हैं। मित्रवंश के दस विभिन्न राजाओं के सिक्के मिज्ञे है। उनको 'वृष्म तथा मूर्ग' प्रकार के नाम से पुकारा जाता है।

ग्रम्भाग

खड़े निन्द की सूर्ति श्रीर ब्राह्मी श्रवरों में राजा का नाम

ऋायु मित्र

या सस्यभित्र

या

देवमित्र

था

विजयमित्र

श्रादि जिखा मिलता है।

<u>पृष्ठभाग</u>

बीच में ताड़ वृत्त, बाई और मूर्गा वृत्त को देखता हुआ चित्रित है।

ताँवे के सिक्के अन्य प्रकार के मिले हैं। उनपर एक और निन्द, हाथी अथवा स्विह्तिक आदि का चिद्ध मिलता है। उपर की ओर विशाखदेव घनदेव, कुमुदलेन, अजवर्मा आदि राजाओं के नाम ब्राझी अचर में खुदा रहता है। इन सिकों के एष्ट भाग पर सूर्य का चिद्ध, घेरे में बुच, त्रिशूल या निन्द्पाद अथवा किसी स्त्री की मूर्ति दिखलाई पड़ती है। ये सिक्के अपरी चिद्ध से निन्द वाला, हाथी वाला, सपनी वाला तथा स्वस्तिक वाला (शैली के सिक्के) पुकारे जाते हैं। इन तमाभ सिक्कों को कमशः काल के अनुसार निम्न प्रकार से रख सकते हैं। (१) विशाखदेव (२) धनदेव (३) मूलदेव (४) कुसुमसेन (४) अजवर्मा (६) संबर्भिन्न (७) विजयमित्र, (८) देविमन्न (६) सत्यसित्र तथा (१०) आयुमित्र के सिक्के प्रचलित रहे।

प्राचीन समय में पंचाल देश रुहेललखंड के प्रान्त का बोधक था। पांचाल जनपद गड़ा नदी के कारण उत्तरी तथा दिचिया भागों में बँटा था। उत्तरी भाग की राजधानी अहिंक्क्तर थी जो नगर आधुनिक रामनगर से पांचाल के साढ़े तीन मील उत्तर की और स्थित था। दिचिया की राजधानी सिक्कें काम्पिल्य थी। पांचाल जनपद के सिक्कें उत्तरी भाग से संबंध रखते हैं और बरेली के समीप भूभाग में पाए गए हैं। यहाँ पर सभी सिक्कें उत्पा द्वारा तैयार किंग्र जाते थे।

यद्यपि पांचाल जनपद के सिक्के अधिकतर श्रिष्टिक्तर नामक स्थान से मिले हैं परंतु राज्य की सीमा निर्धारित करना कठिन है। स्मिथ आदि विद्वानों का श्रनुमान है कि पांचाल वंश के नरेशों का राज्य पूर्वी कोसल (गोरखपुर, बस्ती आदि के जिले) तक फैला था। सम्भवतः वे दोनों पांचाल तथा कोसल (राजधानी श्रयोध्या) जनपदों के शासक थे। इन सिक्कों की लिपि तथा लेख से प्रगट होता है कि ये ईसा पूर्व २०० से लेकर ईसा की पहली सदी तक प्रचलित रहे। काल का विचार करके तथा प्रभोसा लेख के प्रमाख पर यह प्रगट होता है कि पांचाल (श्रिष्टिक्तर के राजा) तथा वत्स (कीशाम्बी के राजा) दोनों राज्यों पर एक ही वंश का राज्य था। इसकी पुष्टि वंगपाल के ताम्बे के प्राप्त सिक्के से की जाती है। यह नाम श्रिष्टिक्तर के एक सिक्के में उिल्लिखित है तथा प्रभोसा के लेख में भी वंगपाल का नाम श्राता है। डा० श्रवतेकर ने सिक्के तथा लेख वाले वंग-पाल को एक ही व्यक्ति माना है।

पांचाल के सिक्तों पर जो नाम मिलते हैं उनके श्रंत में मित्र शब्द जुडा हुआ है। श्रतएव यह विचार किया जाता है कि मित्रवंश का श्रहिछत्तर में राज्य था जिसके राजाओं ने सिक्के चलाए । यहाँ के सिक्कों मे अग्निमित्र नामक राजा का सिका मिला है। कुछ विद्वान रेपसन श्रादि इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि शुंग वंश का द्वितीय शासक पुष्यमित्र का पुत्र अग्निमित्र तथा अहिछत्तर का राजा ( सिक्रों वाजा ) श्रग्निमित्र एक ही व्यक्ति थे। पुराण तथा माजविकाग्निमित्र में उल्लिखित श्रीनिमित्र की समता सिक्षों के चलाने वाले राजा श्रीनिमित्र से करते है। परन्त यह विचार युक्तिसंगत नहीं है। केवल नाम की अभिन्नता तथा मित्र पदवी के सादश्य से कोई ऐतिहासिक निर्याय नहीं किया जा सकता। यह सम्भव है कि वे ( पांचाल के राजा ) शुक्त वंश के समकालीन राज्य करते रहे हों श्रीर श्रधीनता स्वीकार कर खी हो। श्रहिछतर में शिवमंदिर की खदाई में पांचाल वंशी राजाओं के सिक्के मिले हैं जिनसे प्रायः बारह नरेशों के नाम ज्ञात होते है। स्यात् ऐसी लम्बी तथा एक समान सिक्कों की श्रेणी श्रन्यत्र नहीं पायी जाती । सभी सिक्के ताँबे के हैं, गोलाकार हैं तथा ठप्पा से राजा का नाम श्रीर चिह्न श्रंकित किए गए मिले हैं। प्रायः सभी सिक्तें पर तीन चिह्न एक से मिलते हैं श्रीर ब्राह्मी में राजा नाम। एन्ड भाग पर घेरा या कुर्ण्ड की आकृति अथवा अग्नि या इन्द्र की मूर्ति दिखलाई पडती है। इन सिक्हों पर तीन चिह्नां (बाई' स्त्रोर घेरे में वृत्त, मध्य में शिवांकेंग जिसकी रत्ता नागदेवता कर रहे हैं तथा दाहिनी त्रोर सर्पों से बनाया गया बृत्ताकार चिह्न हैं) के नीचे किसी एक राजा-श्रामित्र, भानूमित्र, भूमिमित्र, बृहस्पतिमित्र, श्रुविमित्र, इन्द्रमित्र, जयिमत्र,

फाल्युनिमित्र, सूर्यमित्र या विष्णुमित्र आदि में से—का नाम लिखा रहता है। दूसरी और हवनकुरुढ, ज्वालायुक्त अग्नि, अथवा मनुष्य की आकृति बनी रहती है। किसी किसी पर निन्दपाद, शिव, इन्द्र आदि की मूर्तियाँ अंकित मिलती हैं। संचेप में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि अहिछ्क्तर के राजाओं ने दो सो वर्गे तक राज्य किया, सिक्के चलाए तया वत्स और पांचाल में समान रूप से शासन किया। इसके अतिरिक्त पांचाल वंशी नरेशों के विश्य में कोई अन्य ऐतिहासिक बातें मालूम नहीं हैं। सिक्कों के आधार पर ढा० अलतेकर ने पांचाल में शासन करने वाले दूसरे राजाओं के नाम का पता लगाया है।

पाचाल में शासन करने वाल दूसर राजाओं के नाम की पता लगाया है।
आधुनिक इलाहाबाद नगर से तीस मील दिलेख पश्चिम यसुना के समीप्
वरस नामक जनपद था जिसका उल्लेख बौद्ध अन्थों में भी मिलता है। वर्तमान
कोसम (प्राचीन कौशाम्बी) उस राज्य की राजधानी
कौशाम्बी के थी। जैसा कहा जा जुका है कि शुक्त काल के बाद ही यहाँ
सिक्कें के राजा स्वतंत्र रूप से सिक्के चलाने लगे और अपना नाम
उस पर अंकित कराया। कौशाम्बी के समीप पभोसा के
लेख से प्रगट होता है कि वस्स तथा पांचाल होनों जनपद एक राजा के अधीन

थे और उसी बंश का दोनों स्थानों पर शासन था। उस खेख में यह वर्षित है कि कौशान्त्री के राजा वहस्रतिमित्र का पितामह भागवत अहिछत्तर के राजा का प्रत था। इसकी प्राध्य सिकों से की जाती है। कौशास्त्री के राजा बहसतिसिन्न के सिक्के कीशाम्बी के अतिरिक्त अडिक्कतर में भी मिले हैं, जो पांचाल राजधानी थी। कौशान्त्री के शासकों के सम्बन्ध में विशेष बाते ज्ञात नहीं हैं परन्त सिकों के द्वारा इस जनपद में राज्य करने वाले राजाओं के नामों का पता लगता है। वहस्तिमित्र के सिक्के अधिक मिले हैं। कनियम ने अरवजो र. जेप्डमित्र. तथा देविमित्र आदि का नाम सिक्कें पर पड़ा था। वर्तमान समय में हा० अलतेका ने की शाम्त्री के सिक्कों का विशेष रूप से श्रध्ययन कर उसके इतिहास पर प्रकाश डाला है तथा अनेक नए राजाओं के नामों का पता लगाया है। कीशास्त्री के सारे सिक्तें पर नन्दि तथा धेरे में बूच का चिह्न पाया जाता है । अअसारा में घेरे में मृश्व दिखलाई पडता है तथा उसके नीचे सीधी लकीर में बंचघोष. राधामित्र. स्रमित्र. वरुणमित्र, प्रजापतिमित्र, रजनिमित्र त्रादि का नाम मिलता है। पृष्ठ श्रोर निन्द ( वृत्रम ) की मूर्ति सब सिकों मे पायी जाती है। इन सिकों के लेखन-शैली तथा लिपि के श्राधार पर स्थिर किया जाता है कि ईसा पूर्व दसरी तथा पहली सदी में ये राजा शासन करते थे। राजिमन्न तथा वरुणिमन्न के सिक्के श्रहिबुत्तर (रामनगर) में भी मिले हैं परन्तु उनपर पांचाल चिद्ध वर्तमान नहीं है। वहण्मित्र का शिलाखण्ड पर एक लेख कीशाम्बी में मिला है (राज्ञो गोतीपुतस वरुण्मितस....) जिस श्राघार पर थे सिक्के कीशाम्बी नरेश द्वारा चलाए माने जाते हैं।

कौशाम्बी के सिक्कों से मध्यदेश (संयुक्त प्रान्त ) के प्राचीन इतिहास पर काफी प्रकाश पड़ा है। मौर्य शासन के बाद इस सुभाग का इतिहास ग्रंधकार-मय समका जाता था परन्तु नए खोज से प्राप्त सिक्कों द्वारा दो विभिन्न वंशों का पता लगता है जो ईसा पूर्व दसरी सदी में तथा ईसवी सन की दसरी शताब्दी में राज्य करते रहे । सब से पहला कौशाम्बी का शासक बवधीय माना जाता है जिसके सिक्के पर वृश्म ( वत्स ) की आकृति के कारण उस राज्यवंश का नाम वत्स रक्खा गया। सम्भवतः वह ईसा पूर्व ११० में राज्य करता था। पुष्यमित्र श्रक्त का भी राज्य मध्यदेश तक विस्तृत था जिसके शासन परचात् मित्र नाम-धारी राजागण कौशाम्बी पर'ईसवी सन् ४० तक राज्य करते रहे। इसी वंश के अनेक राजाओं का नाम डा॰ अलतेकर ने सिक्कों को पडकर प्रकाशित किया है। केवल मित्र पदवी से शुक्त वंश से इनका कोई सम्बन्ध न सममना चाहिए। मित्रवंश के परचात पचास वर्षों तक कुशया वंश का अधिकार कौशास्त्री पर स्थिर रहा,। किनक के महाचन्नप इस प्रान्त में शासन करते रहे परन्त उस श्रवधि के बाद मग नामधारी राजाओं ने कुवाया शासन को नष्ट कर कीशाम्बी पर राज्य स्थापित कर लिया था । उस वंश के शिवमग, भद्रमग, सतमग, विजय-मग तथा पुरमग त्रादि राजाश्चों के नाम डा॰ श्रवतेकर ने पता जगाया है। उनके कथनानुसार पुशवश्री नामक श्रंतिम कौशाम्बी नरेश को ससुद्रगुप्त ने परास्त कर इसे गुप्त साम्राज्य में सिम्मिलित कर लिया था।

कौशाम्बी के सिक्के केनल ताँने के मिले हैं जिनकी तौल आधा तोला के बराबर मिलती है। उनका मृत्य आजकल के चार आने के बराबर माना गया है। ताँने के सिक्के चलाने का मुख्य कारण यह था इसी से पर्याप्त सामग्री खरीदी जा सकती थी सर्वसाधारण के लिए चाँदी के सिक्कों की आवश्यकता न थी जैसे वर्तमान समय में सोने के मुहर जनता मे प्रयोग नहीं होते। आजकल के पैसा के स्थान पर कौडियाँ चलती थीं। एक रुपया (एक तोला चाँदी) में एक गाय, ३२ सेर अन्छा चावल अथवा १ सेर भ्री खरीदा जाता था। इसलिए साधारण जनता का कार्य उन ताँने के सिक्कों से ही सुगमता से चलता रहा।

मधुरा के विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। यह सभी को

मालूम है कि प्राचीन काल से ही यह हिन्दू तथा जैनियों का एक प्रधान तीर्थ-स्थान रहा है। यों तो मथुरा का नाम श्रीकृष्ण के साथ

मथुरा के सिक्के सम्बन्धित है परन्तु ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से मथुरा में कुछ शासकों ने सिक्के चलाए जिनके बारे में विशेष रूप से

कुछ ज्ञात नही है केवल उनका नाम सात्र सिक्कों पर श्रांकित मिलता है। स्यात् वे श्रुंग सन्नाट के अधीन होकर राज्य करते थे। मथुरा में उन राजाओं का शासन शक जन्नपों से पूर्व (ईसा पूर्व प्रथम सदी।) में रहा। हगाम ( मथुरा के जन्म ) के सिक्कों के साथ कई राजाओं के सिक्कों मिले हैं जो उसके पूर्व के माने गए हैं। उन पर बलभूति, पुरुष्दत, भवरत, उत्तमइत, रामदत्त, गोमित्र, विक्युमित्र तथा झहा- मित्र के नाम खुदे हैं। बलभूति कौशाम्बी के बहसतिसित्र का समकालीन राजा था। कुल सिक्कों को चिक्क के अनुसार कई मागों में विभक्त किया जाता है। अधिकतर सिक्कों ताँव के बने हैं। उपरी माग में चिक्क के अतिरिक्त राजा का नाम मिलता है। मथुरा के सिक्कों पर

**अञ्चभाग** 

( सब सिकों पर ) एक मतुष्य (कृष्ण),की मृतिं, बाह्मी में बलभूति लिखा है। एलन इस आकृति को लप्मी की मृतिं मानते हैं। पृष्ट भागः

बिन्दुओं का समूह
अथवा घेरे में दृष
या हाथी की मूर्ति
या घोड़े की मूर्ति
मिलती है। (इन्ही
चिक्कों के अनुसार
सिक्कों में भेद पाया
जाता है)

कुछ राजाओं के सिकों पर 'राज्ञो' शब्द नाम से पूर्व खुदा मिलता है। सब पर भगवान कृष्य की मूर्ति मिलती है यह मथुरा के सिकों की विशेशता है। इनके परचाद (ईसा पूर्व १० वर्ष के बाद ही) शक लोगों का मथुरा पर अधिकार हो गया। बिटिश संब्रहालय लंदन में मथुरा शैली के कई सिक्के सुरचित हैं जो एक ही साँचे में डाले गये हैं। उनके अप्रभाग पर लक्सी की आकृति तथा पांच विभिन्न चिह्न खुदे हैं। पृष्ठ भाग पर हाथी या बोड़े की मूर्ति दिखलाई पडती है। इस प्रकार के जितने गोलाकार सिक्के मिले हैं उन पर ब्रह्मिन्न, सूर्यमिन्न, उत्तमदत्त या रामदत्त आदि स्वाओं का नाम मिलता है। इसी प्रकार के और भी सिक्के मिले है जिनकी बनावट एक समान नहीं है। एलन ने उन्हें भी मथुरा के सिक्के कह कर उल्लेख किया है।

तचिशिला नगर बहुत प्राचीन काल से अपनी स्थिति बनाए चला त्रा रहा है उसकी प्रसिद्धि तो सभी ने सुनी होगी। तचिशिला के सांस्कृतिक केन्द्र के विगय को छोट कर वहाँ से चलाए गए सिक्कों के बारे में दो शब्द

तत्त्वशिला के कहना पर्याप्त होगा। पंजाब के रावलिपंडी से बीस मील सिकों उत्तर-पश्चिम यह नगर स्थित है। वह न्यापार के मुख्य मार्ग में स्थित होने के कारण भारत तथा पश्चिमी एशिया

से सम्बन्ध स्थापित करता रहा । यहाँ पर ईरानी, यूनानी, मौर्यं, भारतीय, श्रीक, शक, पहन तथा क्रनाय वंशी नरेशों ने राज्य किया। यों तो सभी राजाओं के सिक वहाँ मिलते हैं परन्तु स्थानीय राजा के सिक्क का वर्णन यहाँ किया जायगा । भारतवर्ष में सर्वप्रथम तवशिला में ठव्ये से सिक्के तैयार करने की विधि निकाली गयी। धात को काफी गर्म करके ठप्पे से नियान लगा दिया जाता था। इस तरह सिक्के पर चिह्न तथा नाम आदि श्रंकित हो जाते थे। स्मिथ का अनुमान है कि यह प्रथा ईसा पूर्व ३५० से पहले की है। इस शैली ( अजभाग पर उप्पा द्वारा चिह्न तथा पृष्ठ भाग खाली ) का प्रयोग तन्नशिला के सब सिक्कों में सब प्रथम पाया जाता है। तत्तशिखा के दोनों श्रोर ठरपे से चिह्न तथा नाम श्रंकित करने का तरीका बाद में काम में लाया गया। वहाँ पर पहले चौकोर तथा भारी सिक्के तैयार होते रहे। पीछे मोदे तथा गोलाकार बनने लगे। सब से अंतिम समय में प्रचलित पतले और गोल आकार के सिक्के मिलते हैं। पहले प्रकार के सिक्कों पर अग्रभाग में चिह्न है। उसी श्रोर चैत्य, नन्दिपाद, विहार ( मठ ) तथा तच्चशिला का विशेष चिह्न मिलता है। प्रष्ठ भाग पर सब सिकों में किसी प्रकार का चिद्ध नहीं (खाली स्थान) है। कुछ सिक्के ऐसे भी मिले हैं जिनपर दोनों श्रोर चिन्ह बने हैं। अअभाग में मेर पर्वत, निस्त्पाद, शेर श्रीर हाथी, घोडे तथा हाथी की आकृतियाँ बनायी गयी हैं। पूष्ठ भाग की ओर हाथी, पर्वत ६च आदि की मूर्ति अथवा अभ भाग की तरह चिह्न दिखलाई पहते हैं। तीसरे ढंग के सिक्के को नैगम सदा के नाम से प्रकारते हैं। ये तत्त्रशिला में मिले है। इन सिक्कों को निगम या श्रेणी संस्थाओं ने तैयार कराया था । ऐसे सिक्की पर

श्रम्भाग ब्राह्मी श्रवर में स्थान का नाम तालीमत, जो दोजक श्रदका श्रादि क्लिखे मिलते हैं। पृष्ठ भाग ब्राह्मी अत्तर में नेगमा ( नेगम के लिए ) खुदा है । तचित्राला में भीर नामक टीला की खदाई में दो प्रकार के पंचमार्क सिक्के मिले हैं जिनपर ठप्पे से चिह्न लगाया गया था। उनकी टेडी तथा गोल श्राकति के भेद के कारण प्रचलित काल का भी अनुसान किया जा सकता है। सबसे पुराने ईसा पूर्व चौथी शताब्दी के सिके चाँदी के छट को काटकर तैयार किये जाते थे जिनकी लम्बाई १'२ इंच से १'७ इ० तक तथा चौडाई 'ध इंच तक पायी जाती है। इन सिक्कों पर भी ठरपे से चिद्ध लगाए जाते थे जिसका व्यास इन सिक्कों की चौड़ाई से अधिक था। ऐसे सिक्के मिले हैं जिन सिक्कों की चौडाई '२, '३ या '४१ इंच है परन्तु उन्हें '६ इ०, '७ इ० या 'म इ० के व्यास वाले ठप्पे से चिह्नित ( श्राहत ) किया गया है। इस कारण पूरा चिह्न इन छड वाले सिक्हों पर नहीं मिलता। ये छड छछ अने (टेढे) रहते थे। एलन का कहना है कि ये छह बाले चाँदी के सिक्के वही हैं जिन्हे तत्त्रशिला के राजा श्राम्भि ने सिकन्दर को भेट किया था। इनकी श्रीसत तौल १६६ अन तथा १७४ घ्रोन तक मिली है। इससे प्रगट होता है कि ये भारतीय शतमान १०० रती या १८० घ्रोन के बराबर तैयार होते रहे। 'ये सर्वथा सारतीय हंग के थे और इनका ईरानी रीति से कोई सम्बन्ध नहीं था। इन सके छह सिक्कों के टोनों किनारों पर तर्जाशका चिह्न दिखलाई पहता है। इन देंद्रे छह सिक्कों के अतिरिक्त गोलाकर आहत सिक्के भी अधिक संख्या में मिले हैं जिनका प्रचार छड सिकों के परचात तत्त्वशिला मांत में ईसा पूर्व सिदयों में रहा। छड़ सिक्के मौर्यं काल से पूर्वं प्रचलित थे। भीर टीला से चॉदी के सिकों के ऋतिरिक्त ताम्बे के टेढ़े छुड़ की आकृति में सिक्के मिले हैं जिन पर वही चिन्ह पाया जाता है।

श्राधुनिक मालवा का प्राचीन नाम श्रवन्ति था। इसकी राजधानी उठजैन थी। यों तो यह स्थान मौर्य काल से महत्वपूर्ण रहा परन्तु उस नगर में राज्य करने वाले कुछ ऐसे न्याक्ति थे जिनके नाम का पता नहीं अवन्ति के सिक्ते लगता। उनके चलाए हुए सिक्ते मिले हैं। इन सिक्तें पर एक विशेष प्रकार का चिह्न मिलता है जिसे मालव चिह्न कहते हैं। यह चिह्न केवल उज्जयिनी में ही नहीं पर वेसनगर एरण श्रादि स्थानों के सिक्तों पर पाया जाता है। कुछ सिक्कों पर उजेनिय लिखा मिलता है।

लेखन शैली तथा अन्तरों के प्रमाण पर थे सिन्ने ईसा पूर्व दूसरी सदी के माने जाते हैं।

विभिन्न चिहों के कारण उज्जयिनी के सिक्के कई प्रकार के मिलते हैं। अधिकतर उज्जयिति के सिक्के गोल आकार के बनते थे परन्तु जहाँ पर चौकोर हैं वहाँ पर भी गोल उप्पे से श्रंकित किए जाते थे। इन सिक्कों के अग्रमाग की ओर कई चिह्न पाए जाते हैं श्रोर पृष्टभाग पर श्रधिकतर मालव चिह्न ही पाया जाता है। श्रद्धभाग

धरे में वृत्त, य मेरु पर्वत, निन्द, हाथी, घोड़े, लक्मीदेवी छुत्र अथवा महाकाल की आकृति तैयार की गयी है (महाकाल उज्जयिनी की स्थानीय आराध्य देव माने जाते हैं )

मात्तव चिह्न (कभी इसके साथ स्वस्तिका) तथा 'उजेनिय' शब्द लिखा मिलता है।

यहाँ एक विशेष प्रकार का सिका मिला है जो अधिक संख्या में प्रचित्त था उसके अग्रभाग की ओर खड़े हुए मनुष्य की मृति है जो स्यात् देव, राजा अथवा राज्यध्वना पकड़े आदमी की आकित है। उसके साथ में निन्द्पाद, स्वस्तिक, तालाव और मञ्जली, घेरे में बुच या छत्र की भी आकृति बनी पायी जाती है। पृष्टभाग पर मालव चिद्ध है।

एरण मध्य प्रांत के सागर जिले में शहर से ४१ मील तथा भिलसा से ४० मील उत्तर पूर्व स्थित है। अवन्ति के सिक्कों की तरह प्रया में भी अनेक ढंग के सिक्क मिले है जिन पर उज्जयिनी वाले सिक्कों के चिह्न पाए जाते हैं। कुछ तो सिक्के ढाज कर तैयार किए गए थे और कुछ पर दोनों ओर ठप्पे के निशान

एरण के सिक्के बने हैं। सम्भवतः लेख वाला सिक्का सर्वप्रथम एरण में ही पाया गया है। एरण में विदिशा (वेसनगर) तथा उज्जियनी की तरह असंख्य सिक्के मिले हैं। उनका आकार चौंकोर या वर्ग में मिलता है। उनके देखने से प्रगट होता है कि विदिशा, एरण तथा उज्जियनी में किसी प्रकार का राजनैतिक सम्बन्ध था। दो विशेष हंग के सिक्के एरण में मिले है। पहले पर अअभाग में 'धर्मपालित' खुदा है तथा एछ भाग की श्रोर खाली है। भारतवर्ष में यह लेख वाला सब से पुराना सिक्का माना जाता है। दूसरे सिक्के पर 'एरण' लिखा पाथा गया है। ये सिक्के गोल है। अत्तर एक के नीचे दूसरा लिखा है। यहाँ के कुछ सिक्के तो अधिक बड़े और भारी है तथा कुछ विल्क्षल छोटे तथा हलके है।

इस तरह श्रनेक छोटे छोटे स्थानों पर सिक्के मिले हैं। उसके चलाने वाले राजा के वियय में श्रिधिक जानकारी नहीं है सिर्फ सिक्कों से उनका नाम ज्ञात हो जाता है। प्राप्ति स्थान के कारण सिक्कों को उस स्थान से सम्बन्धित किया जाता है। अलमोडा के पर्वतीय प्रदेश से भी शिवद्य तथा हरिद्त नामक राजाओं के सिक्के मिले हैं जिनका पता इतिहास से नहीं लगता। इन सिक्कों पर प्राकृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लेख खुदे हैं तथा दोनों तरफ चिह्न भी पाए जाते हैं। अप्रभाग पर में में बृद के सम्मुख बृदम की मूर्ति है और प्रष्टमाग में विचित्र चिह्न है। ब्रिटिश संब्रहालय लंदन में कुछ पंचमार्क चिह्न वाले सिक्के सुरावित हैं जिन्हें प्राप्तिस्थान के कारण क्लोज़ के सिक्के कहते हैं। प्राप्तिमाषा में ब्रह्ममितस तथा स्थामितस लिखा पढ़ा गया है। क्लोज के इतिहास में ईसा प्रवंसदी में इन राजाओं के शासन का कुछ पता नहीं मिलता। परन्तु चिह्नों से प्राचीन सिक्के प्रगट होते हैं। इस प्रकार के सिक्के यश तश्र मिल जाते हैं जिनके विदय में कुछ कहा नहीं जा सकता।

### पांचवां अध्याय

# सातवाहन राजाओं के सिक्के

ईसा पूर्व की द्वितीय शताब्दी में दिचया भारत में एक राज्य का उदय हुआ था जो इतिहास में सातवाहन के नाम से प्रसिद्ध है। यह जाति दिच्या भारत में निवास करती थी जिसने आर्थ संस्कृति को अहुए किया था। इनका मूल निवास स्थान महाराष्ट्र था। वहाँ से यह जाति गोदावरी तथा कृष्णा के मध्य प्रदेश जिसे ष्ट्रांघ्र देश या तेलेगु प्रांत कहते हैं निवास करने लगी। इस प्रांत में रहने के कारण सातवाहन लोग ग्रांध्र नाम से भी प्रसिद्ध हुए। यह नाम प्रराणों में ( मत्स्य. भागवत. विष्णु भ्रादि ) सर्वंत्र मिलता है परन्तु इस जाति की प्रशस्तियों में सदा शातकर्यों या सातवाहन शब्द का ही प्रयोग मिलता है। यद्यपि यह जाति दिष्ण भारत में पहले से चली श्रारही थी परन्त श्रशोक के बाद ( ई॰ पूर्व २४० ) इसका विकास हुआ। उसी समय से तीसरी सदी तक सातवाहन वंश का राज्य बना रहा। इस वंश के समय निर्धारित करने में अनेक कठिनाइयाँ हैं परन्तु अन्य शासकों से उनकी समकातीनता स्थिर कर किसी नतीजे पर पहुँच सकते हैं। मत्स्य पुराण में आंध्र वंश के २६ राजाओं का उक्लेख मिलता है जिन्हों ने ४६० वर्ष तक राज्य किया । परन्तु लेखों तथा सिक्कों के श्राधार पर ऐसी कोई वंशावली तैयार नहीं की जा सकती। पिछले श्रध्याय में यह बतलाया जा चुका है कि नन्दवंश के शासन काल से पराण था कर्शवरा का भारतवर्ष मे अधिक प्रचार था। मौर्य राज्य काल में भी पंचमार्क ( पुराख ) सिक्के सारे भारत में प्रचित्तत थे। दिन्नण भारत में सब से पुराने पंचमार्क सिक्के ही पाए जाते हैं। उसके पश्चात सातवाहन वंश के सिक्के कई स्थानों से मिले हैं। इन सिक्कों का विस्तृत वर्णन करने से पूर्व उनका संचिस इतिहास जानना श्रावश्यक है जो श्रश्रासंगिक न होगा।

मौर्य साम्राज्य की श्रवनित होने पर भारतवर्ष में शुंग श्रीर कर्यव के श्रितिरिक्त गए ( प्रजातंत्र ) तथा छोटे राज्यतंत्र कायम हो गए थे। यह काल 'श्रश्वमेघ यज्ञ' युग के नाम से पुकारा जाता है। इसमें इतिहास शासकों ने श्रश्वमेघ 'यज्ञ का पुनवदार किया। मौर्य सत्ता के छिन्न भिन्न हो जाने पर दूर के जनपद श्रलग होकर स्वतंत्र हो गए। दिश्व में श्रीष्ठ में एक नई राजसत्ता स्थापित हो गयी जो सातवाहन

वंश के नाम से प्रसिद्ध हुई। उस समय एकत्रत्र राष्ट्र न होने के कारण मगन्न, कलिङ, महाराष्ट्र आंध्र और काबुल में नए नए राज्य उदय हो गए। दक्षिण में सातवाहन ( दूसरा रूप शानिवाहन ) राज्य का संस्थापक शिमुक बतनाया जाता है। उसके प्रत्र शातकर्णी का नाम सद्धादि में स्थित नानाधाट के लेख तथा उडीसा के राजा खारवेज ( ई० पू. १७० वर्ष में ) की प्रशस्ति में उद्घिखित है। इससे प्रगट होता है कि शातकर्णी का राज्य आंध्र प्रदेश से बाहर विस्तत था। उसके दो श्रश्वमेध यज्ञ करने का विवरण जेखों से मिजता है। पहली शताब्दी तक सातवाहन वंश की प्रधानता जाती रही । उस समय चत्रपों की शक्ति बढ़ जाने से आंध्र राज्य तेलेग़ प्रदेश में ही सीसित रहा। इन तीन सी वर्षों में यब से उन्लेखनीय बात यह है कि सातवाइन वंश में हाल नामक एक राजा पैदा हुआ जिसने 'गाथाससराती' नामक प्राकृत अन्य की रचना की थी। यहाँ यह कहना उचित साल्स पढ़ता है कि इन शताब्दियों से भारत की राष्ट्र-भाषा प्राकृत थी। सातवाहनों के दरबार में प्राकृत ही को विशेष आश्रय मिला। उनके सब केल प्राकत में मिले है । दक्षिण पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ कर प्रायः सारे दक्षिया पर शासकर्यी का अधिकार हो गया था अतएव वह 'दक्षियापथपति' की पदबी से विभूषित किया गया। ईसवी पूर्व शताब्दी में शक्स्थान से आकर. सराष्ट्र तथा गुजरात पर ऋधिकार करने वाले शक चत्रपों को उसने परास्त किया । शकों में नहपान नासक शासक बडा प्रतापी था। उसके दामाद ऋ सभइत के खेखों तथा महपान के हजारों सिकों से प्रगट होता है कि चत्रपों का राज्य दक्षिण पश्चिम भारत पर स्थापित हो गया था। इसी चहरात ( चत्रन ) वंश को, परास्त करने वाला सातवाहन वंश का राजा गौतमीप्रत्र शातकर्थी का नाम लेखीं में मिलता है। जिसकी प्रष्टि नासिक ज़िले से प्राप्त हज़ारों सिक्के से होती है। वे सिक्के चत्रप नहपान द्वारा तैयार कराए गए थे। परन्त गौतमीपत्र शातकणीं के विजयी होने पर आंध्र राजा के नाम से उन सिक्तों को ,प्रनः सुद्रित किया गया.। इन सिकों से प्रगट होता है कि नहपान के बाद शीव्र ही सब प्रांत सातवाहन राज्य में श्रा गए थे.। ईसवी सन् की पहली सदी में गौतमीपुत्र ने सातवाहन राज्य के गौरव को बढ़ाया था। उसका नाम गौतमी बालभी (उसकी माला) के गृहालेख में चहरात वंश का नाशकर्ता के रूप में पाया जाता है। गौतमीपुत्र ने गुजरात, सौराष्ट्र, माजवा ( अकरायन्ती ) बरार, कोकण तथा नासिक का प्रांत चत्रपों से जीत कर अपने अधिकार में कर लिया था और इसी कारण महपान के सिक्कों को फिर से अंकित किया। इस तरह महाराष्ट्र से मधुरा तक शक साम्राज्य नष्ट हो गया ।

सातवाहन राज्य की चरम उन्निति गौतमीपुत्र के बेटे पूनमावि के शासन काल में हुई। इस राजा के। लेख नासिक, कनहेरि तथा श्रमरावती में पाए जाते हैं। इसने सन् १३० से महाराष्ट्र तथा आंध्रशंत पर २४ वर्ष तक राज्य किया। इसके सिक्के मालवा से चोलमण्डल किनारे तक पाए जाते हैं। सिक्कों पर उज्जैन के भी चिद्ध मिलते हैं तथा चोलमण्डल तट मे प्रचलित दो मस्तूल वाले जहाज चिद्ध-युक्त सिक्के मिले हैं। सम्मवतः इसका राज्य श्रधिक विस्तृत था। तट पर जहाज़ी बेड़ा वर्तमान था। ईसवी सन् की पहली शताब्दी के आरम्भ में ( श्रांध्र राजाओं के समय में ) गोदावरी तथा कृष्णा के मुहाने से जहाज सामान लाद कर सुवर्ण भूमि ( हिन्द चीन ) को जाया करते थे। यहीं से तलोंग ( तैलंग ) लोगों ने समुद्र पार कर सुमात्रा जावा में जाकर अपना उपनिवेश बनाया और भारतीय संस्कित को पहले हिन्द चीन में फैलाया था।

ट इन शातकर्णो राजाग्रों से पूर्व सातवाहन वंश केवल दिच्या का राज्य समका जातान्या । परन्त मालवा और सराष्ट्र जीतने से आंध्र भारत के सब से शक्तिशाली शासक वन गए। सच पूछा जाय तो इतिहास में इन सौ वर्शे तक के समय को सातवाहन युग कहना चाहिए। ईसवी सन् मे उत्तर पश्चिम में क्रवाया वंश का राज्य काशी तक फैला था। कनिष्क के पश्चात् उनके सामंत स्वतंत्र होने। लगे । सातवाहन राजाओं ने आक्रमण करना स्थगित कर दिया। इसी कारण से जगमग ११० ई० में उउजैन में दूसरे शकवंश ने अपना राज्य स्थापित किया। सातवाहन नरेश इसको सहन न कर सके और उस शकवंश के राजा चन्छन से राज्य छीन खिया। वह कौन सातवाहन विजेता था यह ठीक तरइ से कहा नहीं जा सकता। जायसवास महोदय का मत है कि उस समय क्रन्तज तथा सुन्दर शासकर्णी राजा राज्य करते थे । सिक्कों से वासिठीयत्र तथा गोतमीपुत्र विविवायकर के नाम मिलते हैं। विविवायकर ( श्रांध्र राब्द ) का संस्कत रूप पुलोमावी है। श्रतएव पुलमावी नामक श्रन्य शासक ने चष्टन को परास्त किया था। परन्तु शक शासकों ने अपने राज्य को उनसे वापस ले सिया। रुद्रदामन के जूनागढ़ के सन् १४० ई० वाले लेख से यह प्रगट होता है कि महाचुडाप ने अपने वंश की राज्यलच्मी को फिर से वापस जिया । सातवाहम नरेश द्वारा विजित प्रदेश को उसने फिर से जीता । जो ऋछ भी हो परन्तु यह बात सत्य है कि शक चष्टन के पौत्र महाचत्रप रुद्रदामन ने शातकर्शी नामक किसी सातवाहन।शासक को हराया था। रहदामन ने उस श्रांध्र नरेश का नाशा नहीं किया वरन् उन्हें मुक्त कर दिया। कारण यह था कि उस वंश में रहदामन की पुत्री ज्याही थी। तौ भी अलुमावी नामक श्रांध नरेश के

सरने पर शकों के विजित्त प्रदेश को उनसे रहदासन ने वापस से स्निया।

रुद्रदामन के गिरनार वाले संस्कृत लेख से पता लगता है कि उसका राज्य गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, कोकण, माजवा तथा राजपताने के कछ भाग पर विस्तृत था। महाराष्ट्र पर सातवाहनी का शासन बना रहा। समयान्तर में इस भाग पर भी शकों का अधिकार हो गया था जिसका प्रमाख नासिक ( पांडलेना ) तथा पूना (कार्ले ) के लेखों से मिलता है। महपान के बाद महात्त्रप रुद्रदामन इस प्रदेश पर अधिकार न कर सका। सन् १४० ई० के बाद आंधों की शक्ति सदा के लिए जीय हो गयी। विकले सातवाहन राजाओं में यह श्री शातक गीं का नाम बहुत प्रसिद्ध था जो सम्भवतः इसरी शाताब्दी के श्रांत में शासन करता था। इसका नाम नासिक तथा कनहेरी के लेखों में मिलता है। यज्ञश्री के सिक मध्यप्रांत के चाँदा जिले में मिले है। वे सिक चत्रप सिकों के नकल पर तैयार क्षिप गए माल्म पक्ते हैं। इस आधार पर कुछ जोग सोचते हैं कि स्याद यशभी ने रहदामन के बाद चन्नपों पर आक्रमण किया हो और वहाँ के प्रचित्रत सिकों के ढंग पर अपनी सद्वा तैयार करायी हो। अन्य प्रसाशों के श्रतपिस्थति में कोई निश्चित मत स्थिर नहीं किया जा सकता । इस युग में विषय भारत का इतिहास ध्राधला साहै। श्रंतिम सातवाहन नरेशों में से शिवश्री तथा चन्द्रश्री शातकर्त्यां के सिक्के फ्रांध्र देश में पाए गए हैं। सारांश यह है कि श्रंतिम समय में सातवाहन राज्य श्रांध्र देश में ही सीमित था। उत्तरी महाराष्ट्र आशीरों के हाथ में चला गया । उज्जैत में चन्नप शासक इट हो गए। दिचिया मराठा देश में (सातवाहन के मुलिनवास स्थान में) इनके सरो सम्बन्धियों के एक वंश ने अपनी सत्ता कायम कर ली। मैसुर में कदम्बों ने राज्य की स्थापना की। त्रांध्रदेश में भी माठरीपुत्र इक्वाकुर्वश ने इनका स्थान प्रकृथ कर लिया। इस तरह सातवाहन वंश का श्रंत खगभग तीसरी सदी के मध्य में हो गया।

संचेप में यह कहा जा सकता है कि चार शताब्दियों ( ईसा पूर्व प्रथम से ई० स० तीसरी सदी ) तक सातवाहन नरेश दिच्या भारत में शासन करते रहे । पहली सदी सातवाहनों का समृद्धि का युग था और तीसरी सदी के सध्य तक इस साम्राज्य के बुढापे का समय था। प्रोफेसर भंडारकर का मत है कि इस शासनकाल को दिच्या के सातवाहन युग के बढ़ले भारतीय इतिहास का सातवाहन-काल कहना चाहिये। कारण यह है कि किसी अंश तक सारे भारत पर इनका प्रभाव था।

सातवाहन- युग में भारतवर्ष का वाणिज्य चेत्र बहुत ज्यादा बद

से समावेश न किया ।

गया । चीन तथा परले हिन्द (हिन्द चीन) के साथ भारत का सम्पर्क स्थापित हो गया था। चोलमंडल किनारे से भारत-सात वाडन सि म्के वासियों ने समुद्र पार कर सुमात्रा जावा में उपनिवेश बनाया और जहाज से माल ले जाकर बेचने लगे। सात-वाहन राजधानी पैठन से सर्वत्र सुगम मार्ग बनाए गए थे। इस श्रार्थिक समृद्धि की सूचना सातवाहनों के सिकों से मिलती है। जिस स्थान पर हनका श्रीधकार हुआ शीश वहाँ की प्रचलित मुद्रा के ढंग पर सातवाहन राजाशों ने सिक्कें तैयार कराए। बही कारण है कि विभिन्न प्रांत में सातवाहन सिक्के एक से नहीं मिलते। उनमें समता बहुत कम है। अलग अलग प्रांत में उस शैली के सिक्कें मिले हैं। इन सिक्कों के अध्ययन करने से कोई श्रांत्र शैली की बात नहीं कडी जा सकती। सातवाहनों ने कोई अपना विश्वाहर बंग को महानीति

सातवाहन सिक्के तीन धातुओं से तैयार किए जाते रहे जिसमें पोटीन (चाँदी तथा ताम्बा मिश्रित) तथा सीसा की प्रधानता, घात और तौल थी। चाँदी के सिक्के थोड़े से मिले है जो चत्रों के .सिकों की नकल पर तैयार किए गये थे। नासिक जिले के जोगलधेस्वी नामक स्थान से एक चाँदी के सिक्कों की देर मिली है जिसमें चहरात वंश के राजा नहपान के हजारों सिक्के मौजूद हैं। इस राजा को जीतने के बाद गौतमीपुत्र शातकर्णी ने इन चाँदी के सिक्तों को फिर से मुद्रित किया था। श्रतएव फिर से छाप देने के कारण ये सिक्के सातवाहनवंशी समसे जाते हैं। इस प्रकार सीसा पोटीन तथा चाँदी घात के सिक्के सातवाहन राज्य में तैयार होते रहे । इनका आकार क्रमशः छोटा था । आकार तथा तौल में परस्पर सहयोग था। सीसा के सिक तौत में पाँच सी जोन के लगभग होते थे। पोटीन से तैयार सिक्के उनसे कम तील ४० से १४० प्रोन के लगभग तथा चाँदी के सिक्के अर्ज दम ( चत्रप सिक्कों के बराबर ) की तौल ३२ प्रोन के लगभग पाए गए हैं। परन्त उनकी तौल निश्चित रूप से एक सी नहीं मिलती है। सीसा, का सब से मारी, पोटीन के मध्यम तथा चाँदी के हलके सिक मिलते हैं। इन तमाम सिकों की बनावट विभिन्न स्थानों के जपर निर्भर करती थी। उन सिकों के विशेष चिन्हों को देखकर यह कहा जा सकता है कि वह सिक्का अमुक स्थान में प्रचलित था। कारण यह है कि जिस स्थान का जो चिन्ह निश्चित था वही तमाम सिक्कों पर श्रांकित किया जाता था । जैसे मालवा के सिक्कों पर 'उज्जैनी का चिन्ह' सदा पाया

जाता है। श्रांध्रवंश के जितने सिक्टों पर उज्जैनी का चिन्ह मिलता है वे सब पश्चिमी मालवा में प्रचलित रहे।

आंध्र सिकों से उस वंश के इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पडता है। सातवाहन वंश के सिकों के आधार पर शासकों की सुची तैयार की जाती है। सातवाहन राजाओं मे बहुत से ऐसे शासक थे जिनका केवल सिकों से ही पता लगता है। उनके कोई लेख नहीं मिले है परन्तु सिकों से आंध्र पुराणों की सुची में उनका नाम मीजूद है। उदाहरण के

सिक्को से आंध्र पुरायों की सूचा में उनका नाम माजूद है। उदाहरण के इतिहिस का ज्ञान लिए शिवश्री शातकार्यी तथा ओचन्द्र शती का नाम सिक्कों से ही पता खगता है। इन का कोई लेख श्रव तक नहीं

मिला है परन्त सुदा-शैली से प्रगट होता है कि ये प्रखमावी के बाद सातवाहन राज्य पर शासन करते रहे । मत्स्य प्रराण में इनका नाम पाया जाता है । इसी प्रकार संतिम आंध्र नरेश श्रीकृष्ण शिवश्री तथा चन्द्रश्री शातकाणीं का नाम केक्त सिक्तों से मिला है जो तेलेगु प्रदेश पर तीसरी सदी के मध्य में राज्य करते रहे । सातवाहन वंश की सबसे विशेष बात यह थी कि इन राजाओं ने अपने प्रांत के अधिपति (बाइसराय) को भी सिक्के तैयार करने का अधिकार दे रस्खा था । आंध्र साम्राज्य के अधिकारी महारट्री तथा महाभोज लोगों ने अपने नाम से सिक्के प्रचित्तत किए थे। वनवासी (करवार जिला) प्रांत से कई आंश्रों के सामंतों ( वाइसराय ) द्वारा तैयार किए गए सिक् मिले हैं जो खुद्रवंश के शासक थे। आगे चलकर ये स्वतन्त्र शासक हो गये। तीसरा ऐतिहासिक विशय सातवाहन राज्य सीमा से सन्बन्ध रखता है। श्रांध्र साम्राज्य की सीमा विस्तार का ज्ञान सिकों के प्राप्त शैली से पता लगता है। श्रांध्र देश, सध्यदेश, माजना तथा मैसूर श्रांत (चितलदुर्ग) की श्रमनी प्रापनी निजी होती थी। सातवाहन सिकों के प्रधिक प्रचार तथा विभिन्न होती के कारण राज्य विस्तार की बातें प्रभाणित होती है। गौतमी पुत्र शातकणी तथा प्रजमावी के समय में सातवाहन सिकों का सब से ज्यादा प्रचार था। उनकी विभिन्न शैली भी इस बात को पुष्ट करती है कि वह समय सातवाहनों का समृद्धि काल था तथा उनकी समृद्धि चरम सीमा को पहुंच गयी थी । गौतसीपुन्न शातकर्शी तथा प्रवामावी के सिक्के उनके विशाल साम्राज्य-विस्तार के द्योतक हैं।

उत्तर कहा जा चुका है श्रांध्र सिक्के जिस गांत में सिजे हैं उत्तपर उसी स्थान
की शैली का उपयोग किया गया है। सातबाहन वंश की
स्थान तथा शैली
कोई निजी शैली न थी जैसा श्रन्य भारतीय सम्राटों ने
किया था। सातबाहन के मूल स्थान महाराष्ट्र में सीसा तथा पोटीन

धातुक्रों के सिक्के तैयार किये जाते थे। सत्रपों के सिक्कों के अनकरण पर श्रिमाग म सुमेर पर्वत तथा बोधी बृद के चिन्ह मिलते हैं तथा प्रष्ठ भाग की श्रीर धनुष-वाण तथा निन्द्रपाद के चिन्ह वर्तमान हैं और चारों तरफ लेख मिलता है। दूसरी शैली श्रांध देश (गोदावरी तथा कृष्णा के बीच का आग) के नाम से प्रकारी जा सकती है। उसमें भी दो उपविभाग हैं। एक पर समेर पर्वत श्रीर उज्जैनी का चिन्ह है. दसरे उपविभाग में हाथी तथा घोड़े की श्राकतियाँ सिक्कों पर पायी जाती हैं। आंध्रदेश के सिक्क सीसा के बने हैं। तीसरी शैली मध्य प्रदेश की मानी जाती है जहाँ चाँदा जिले में सब सिक्के पोटीन के बनते रहे। इस पर हाथी की मृति तथा दूसरी ओर उजीनी चिन्ह पाया जाता है। मालना के सिन्के चौथे हंग के हैं। ये मालवगण सिक्तों के प्रभाव से वंचित न रह सके। सीसा तथा पोदीन के श्रतिरिक्त कुछ ताँवे के भी सिक्के मिलते हैं। अअभाग की ओर जानवर ( हाथी या सिंह ) की मूर्ति तथा एष्ट भाग पर वेरे में बोबी वृद्ध श्रीर उजी नी चिन्ह बने हैं। चीजमण्डल के तटीय प्रदेश में जहाज की आकृति सात-वाइन सिक्कों पर पायी जाती है। ये पाँचवें ढंग के सिक्के थे। इनके ब्रितिरिक्त अनन्तपुर, चितलदुर्गं तथा कनाड़ा देश से सीसा धातु के सिक्के ब्रांध्रों के सामंतों द्वारा मुद्रित किए गए मिले हैं। वे महारद्री तथा खुट वंश के लोगों द्वारा तैयार किए गए थे।

सातवाहन राजाओं ने कई प्रकार के सिक प्रचलित किये थे। उनका वर्णन प्रथक प्रथक किया जायगा । शातकर्णी के पोटीन सिक्के पश्चिमी भारत में मिलते हैं जो श्रांध्र शैली के नाम से प्रसिद्ध हैं।

(朝) श्रम्भाग प्रष्ठ भाग

बोधीनुच, उजी नी चिन्ह हाथी तथा स्वस्तिक चि तथा नन्दिपाद का चिन्ह है तेख पढा नहीं जा सकता।

हाथी तथा स्वस्तिक चिन्ह.

शातकर्णी के दूसरे प्रकार के पोटिन के चौकोर आकार के सिक्ते मिले है जिन पर चिन्ह पहले से सर्वथा विपरीत है। इसमें

श्रमगा

पुष्ठभाग

शेर की आकति तथा शासी असरों में तथा प्राकृत भाषा में लेख — राजी शासकार्यिस उजी नी चिन्हों तथा घेरे मे बोधी वृत्त बना है।

खुदा है।

श्रांध्र देश के सिक सीसा के बनते थे। उसी शैली में वाशिष्टपुत्र पुलमानी, वाशिष्टपुत्र शातकर्णी चन्द्र शति तथा गौतमीपुत्र यञ्जश्री शातकर्णी ने सिके तैयार किए थे। पहले विभाग में

ग्रजभाग

मेहपर्वत तथा शासक का नाम राजो ... शातकाश्विस मिवाता है । श्रांश्र देश के दसरे उपविभाग के सिकों पर

वृद्ध भाग उज्जैनी चिन्ह मिलता है।

श्रंबभाग

जानवर घोडे या हाथी की श्राकृति तथा राजा ब्राह्मी अवरों में भाषा प्राइत - राज्ञो— पुतस सिरियज्ञस खदा है। ( लेख पूरे नहीं मिलते हैं )

पृष्ठ भाग उजी नी का चिन्ह पाया जाता 81 -

(ब) मध्य प्रदेश (चांदा जिले ) शैली के सिक्टे, पुलमाची, श्रीयस, श्रीहरू तथा श्रीव्हृ. ए नामक राजाश्रों के मिलते हैं। ये पोटिन के बनते थे। सम्भवतः इन पर च प सिक्कों का प्रभाव पड़ा था। हनका आकार (गोल ) तथा तौका (भद्ध द्वस ३२ व्रेन) चत्रप सिक्षों से कुछ अधिक था। इनके

अञ्चेभारा हाथी की मूर्ति बनी है तथा राजा का नाम प्रक्रमाविस श्रथवा सिरी यज्ञ सात् ( लेख अपूर्णं ) का नाम लिखा है।

उजी नी का चिन्ह मिलता है।

स्रोध राजाओं के दो प्रकार के चाँदी के सिक्के मिलते है। पहला नासिक जिले के नोगलयेग्वी डेर से मिले हैं। इस देर में सिक्सें की संख्या कई इजार है। श्रारम्स में ये सिक्के च प नहपान द्वारा तैयार किए गए थे परन्तु गीतसीपुत्र ने उसे जीतने के बाद फिर से छाप दिया। इनके श्रम्भाग पर चैत्य तथा राजा का नाम और पृष्टमाग की ओर उज्जैनी चिन्ह पाया जाता है। दूसरे ढंग के चाँदी के सिक्क सोपारा (पश्चिमी भाग) से प्राप्त हुए है जो दौली, आकार तथा तौल में जन्मपों के सिक्हों से मिलते है। इसमें केवल आंध्र चिन्ह (चैल्य तथा उज्जैनी चिन्ह ) चत्रय सिकों से विमेद करते हैं। श्रन्यथा- श्रद्रभाग की ंश्रोर राजा का श्रद्धशरीर का चित्र तथा राजा यज्ञश्री का नाम बाहरी श्रवर से खुदे हैं। प्रष्ठमाग पर उस्त्रेनी चिन्ह है।

(स) पूर्वी मलवा से वहाँ की शैली के ढंग पर चार तरह के सिक्के मिलते हैं। उनमे कुछ तो पोटिन के हैं तथा कुछ ताँवे के चौकोर सिक्के हैं। उनमें चिक्कों की विभिक्त योग से नए उपविभाग बन गए हैं।

चोलमण्डल किनारे पर एक विचित्र सिका मिखता है

श्रद्धभाग

प्रष्ठ भाग

मस्तूल पुक्त जहाज की मूर्ति तथा पुडुमाबि लिखा है उजैञ्नी चिन्ह वर्तमान है।

(द) महाराष्ट्र देश के दिचया भाग कोल्हापुर में सीसा के बढ़े गोजाकार सिक्के मिले हैं जिन पर

श्रम्भाग

चैस्य तथा स्वस्तिक की ज्ञाकृति पृष्ठ भाग

धनुव बाया तथा उसके चारों श्रोर जेख-शासक का नाम

- (१) वासिठी पुतस विदिवायकुरस
- (२) माटरिपुत सिवलकुरस
- (३) गौतमीपुतंस विडिवायकुरस लिखा मिला है।

विद्वानों की राय है कि ये सिक्के आंध्र नरेशों के नहीं हैं। इन्हें उनके विभिन्न प्रदेश के शासकों (वाइसराय) ने तैयार किया था। विडिवायकुरस तथा शिवल-कुरस स्थानीय पदिवयां थी। इसी प्रकार मैसूर के चितलादुर्ग तथा उत्तरी कनाड़ा प्रान्त से सीसा क ही सिक्के मिले है जिन पर

श्रमग

पृष्ठ भाग

े चैत्य या बृश्म तथा शासक का नाम कडलाय महाद्वीस या चुटकडानन्दस लिखा है। ्घेरे में बोधी बृत्त तथा निन्दिपाद का चिह्न वर्तमान है।

ये सभी सिक्के श्रांघ राजाश्रों के श्रधीनस्थ सांमन्तों द्वारा तैयार किए गए थे। इन लेख युक्त सिक्कों के श्रतिरिक्त प्रायः प्रत्येक शैली के सैकड़ों सिक्के मिले हैं जिनपुर किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं मिलता।

फलक सं ६६

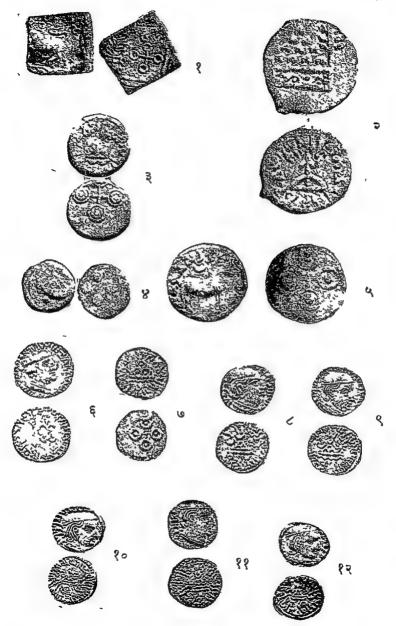

#### छठा अध्याय

## शक-पहूव तथा कुषागा सिक्के

ईसा पूर्व दो सौ वर्ष में चीन देश मे बड़ा उथल पुथल श्रारम्म हुश्रा। वहाँ से अनेक जातियाँ तीतर-वितर होने जगी और उसी सिजसिजे में भारत में भी श्रायी । भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में यूनानी राजा शासन करते थे। ईसा पूर्व १२० के श्रास पास चीन के सम्राट शी हुआंग-ती ने बाहरी जोगों के हमले रोकने के लिए चीन की प्रसिद्ध दीवार बनाई। इस कारण हुण जातियों को घर छोडना पहा श्रौर पश्चिम की श्रोर हटना पहा । इसी प्रकार ताहिया श्रौर युइशि जातियों को भी चीन के समीप प्रास्तों को छोड़ कर हटना पढ़ा। यहिश जाति के कबीले तितर-वितर हो गये पर मुख्य शाखा थियानशान पर्वंत को पार कार वंच नहीं के पार देश पर ऋधिकार कर लिया । तुवार जाति के लोग भी इसी के समीप दक्षिण की भ्रोर भ्राए। इसी युइशि जाति की शाखाएँ कुशण के नाम से भारत में प्रसिद्ध हुई । युड्डशि लोगों के वरुख के आस पास देशों को जीतने के कारण वहाँ की बसी जातियां ( शाक शाखा ) दिल्या की तरफ बढी । वे हिन्दूकुश से होकर भारत में न श्रायी परन्त कपिशा के दिल्या हिरात हो कर शकस्थान ( सीस्तान ) में पहुँच गयी । इसिक्षपु काबुता में यूनानी राज्य ज्यों का त्यों बचा रहा । उन शक योखाओं से पार्थंव राजाओं से युद्ध हुआ। पहले तो शक लोगों की विजय हुई परन्त शाहानुसाहि मिध्रदात द्वितीय ( पार्थंव राजा ) के समय में शकों ने भारत में प्रवेश किया ।

शकों ने भारत में शकस्थान (सीस्तान) से सिन्ध के प्रश्चिमी सीमान्त को लांच कर प्रवेश किया था यही कारण है कि सिन्ध के मुद्दाने की शक द्वीप का नाम दिया गया। शक तथा पहन जाति का प्रथक इतिहास नहीं है। दोनों एक की शाखाएँ हैं। यह घटना ईसा पूर्व पहली शताब्दी का है। शकों ने पश्चिमी भारत में छोटे छोटे राज्यों को दवाकर अपना राज्य स्थापित कर लिया। परन्तु उनका मूलस्थान शकस्थान बना रहा। शकदीप होकर ही इन्होंने यूनानी राजा को परास्त किया तथा पहली सदी में उनका श्रंत हो गया। शकदोंगों ने धीरे धीरे सिन्ध, सौराष्ट्र, उज्जैन, विदिसा तथा मथुरा जीत लिया और काफी समय तक राज्य करते रहे। पह्नव राजा मोश्र भी पश्चिमी पंजाब जीतकर तलशिला प्रान्त में शासन करने लगा। इस प्रकार वे एक मृत्त के घेरे में शासन विस्तृत कर किए।

भारत में शकों का शासन तीन मुख्य स्थानों में केन्द्रीत रहा । पहला उत्तरी पिरचमी भाग जिसका मुख्य स्थान गान्धार तथा तत्त्रशिक्षा था। दूसरा केन्द्र , मधुरा में था जहाँ पर शक के बाद कुषाया राज्य कायम हो गया। तीसरा प्रधान केन्द्र पश्चिमी भारत के सौराष्ट्र, मालवा तथा गुजरात में था जहाँ चौथी सदी तक चत्रप लोगों का राज्य बना रहा।

पश्चिमी भारत मे दो विभिन्न वंशों ने शासन किया । पहला चहरात वंश जिसका प्रधान व्यक्ति नहपान था और . दूसरा वंश चण्टन से आरम्भ हुआ। इनके सिक्कों पर के लेख से ज्ञात होता है कि पिता तथा पुत्र साथ शासन करते रहे । खेखों मे महाक्त्रप तथा पश्चिम भारत चत्रपकी उपाधियाँ राज्ञो ( राजा ) शब्द के साथ उल्जिखित में शक शासन मिलती है। अतः लेखों के आधार पर चच्टन वंश का वंशवृष्ठ सरलता से तैयार किया जाता है। इनका ज्हरात से क्या सम्बन्ध था यह ठीक कहा नहीं जा सकता परन्त यह तो निश्चित है कि उत्तर पश्चिमी राज्यवंश से सम्बन्धित थे। उत्तरी शक्ति के प्रतिनिधि ( वाइसराय ) के रूप में परिचमी भारत में शासन करते थे। इसका स्पष्ट प्रमाण उनकी उपाधियों ( अत्रप तथा महाचत्रप ) तथा खरोष्ठी जिपि के प्रयोग से 'मिलता है। शक शासक स्वतंत्रा डोकर भी चत्राप या महाचत्राप की उपाधि क्यों धारण करते रहे इसमें संदेह मालुम पदता है। इस उपाधि से उनको परतंत्र नहीं माना जा सकता। चत्राप की समता तो गवर्नर के ग्रवस्य की जाती थी । इसका प्रमाण कनिष्क के सारनाथ वाले मूर्ति खेख में पाया जाता है। कनिष्क का गवर्नर खर्परलाना महाचन्नाप कहा गया है। अतः यह प्रश्न उठता है कि महा-क्शप की उपाधि,राकों के लिए किस प्रकार राजा की पदवी माबी जा सकती है। स्रेखक के विचार से सिक्का चलाने का अधिकार स्वतंत्रा राजा को ही था। इस बिधान से शकों को राजा ही माना जा सकता है, गवर्नर नहीं । उनकी उपाधियाँ भ्रममूजक हैं। उपाधि तथा लिपि उत्तर पश्चिम में प्रयुक्त की जाती थी। ईसवी सन् की पहली सदी से शकों ने विदेशीपन को छोड़कर भारतीय संस्कृति की श्रोर मुकना श्रारम्भ किया। भारतीय 'ढंग के नाम जैसे ऋपभदत्त रहसिंह तथा लिपि ( ब्राइरी ) का प्रयोग करने लगे। चढटन के बाद खरोष्ठी लिपि का प्रयोग बन्द हो गया । परन्तु यूनानी श्रवर श्रतंकार के रूप में।सिक्कों पर बने रहे'। जैसा कहा गया है प्रथम चहरात वंश का प्रतापी राजा नहपान ही था जिसके कई हजार सिक्ते मिले है। उसके एक प्रकार के सिक्के पर मेरु पर्वत श्रीर श्रांध्र राजा का नाम तथा उनका चिन्ह (उज्जैनी चिन्ह) श्रंकित पाया जाता

है। इसके श्रध्ययन से विद्वानों ने यह निग्कर्ष निकाला है कि सातवाहन नरेश गौतमीपुत्र शातकर्यां ने नहपान को परास्त किया था और उसके बाद चहरात सिक्कों को पुनः आहत किया तथा अपना नाम श्रंकित कराया । इस तरह चहरात वंश का पश्चिमी भारत में श्रंत हो गया ।

नहपान के जामाता ऋषभदत्त के नासिक तथा कार्ले में कई एक लेख मिले हैं जिनसे तस्कालीन सुद्रानीति पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। ब्राह्मणों को गाय आम तथा पैथों के दान का वर्णन करते हुए उस लेख में वर्णन आता है कि चार हज़ार कर्यापण (कार्यापण) की मूल्य वाली जमीन को 'ऋषभदत्त ने दान कर दिया ताकि सब प्रकार के साधुओं के भोजन का प्रवन्ध हो सके। दूसरे लेख में संघ को गुफा दान करते समय उववदत्त हारा सुद्रा दान का भी वर्णन आता है। उसने घोषित किया था कि तीन हज़ार कर्यापण वस्त्र, में व्यय किया जाय। इन द्रव्य को परकार गण को सुद्र के उपर दे दिया गया था। इन तेखों से प्रगट होता है कि चत्रप लोगों के सिक्कों को कर्यापण ही कहा जांता था। यद्यपि उन पर यूनानी अन्नर के चिन्ह हैं परन्तु चत्रप सिक्के सर्वथा भारतीय ढुंग तथा नाम वाले थे। सुद्ध भारतीय चाँदी के सिक्कों की तरह उनकी बनावट थी।

द्सरा दंश चष्टन का था । उसने सातवाहन राजाओं के उदासीन होने से मालवा में राज्यंस्थापित किया और सौराष्ट्र तक विस्तृत कर लिया। यह घटना ईसा की दूसरी सदी की है। इस वंश का सब से प्रतापी राजा चण्टन का पोता रुद्रदामन था जिसने शकों की राज्यलक्सी को फिर से बापस त्ते लिया। इसके गिरनार के प्रसिद्ध संस्कृत क्षेत्र में वर्णन मिलता है कि महाचगप रदवामन ने दिच्छापथपतेः शातकर्णी को दो बार युद्ध में हराया था। इसने सातशहन राज्यं को जीतकर अपने अधिकार में कर सिया। श्राकरावन्ती ( मालवा ) सौराष्ट्र तथा कच्छ तक शक साम्राज्य विस्तृत हो गया। रुद्रदामन का गिरनार वाला लेख बहुत बडा सांस्कृतिक महत्व रखता है। यह सब से प्रथम संस्कृत भाषा का लेख है। इससे पूर्व तीन सौ वर्षी तक भारत की राष्ट्रभावा प्राकृत थी। सातवाहन वंश के सब जेख प्रकृत ही में मिले हैं। महाचत्रप रुद्रदामन के परचात् पश्चिमी भारत में शक लोगोंका राज्य तीन सौ वर्गों तक बना रहा । गुप्त सम्राट चन्द्रगुप्त विक्रमादिन्य ने शकों पर विजय प्राप्त की और उनके वंश का अंत हो गया। शकों के चाँदी तथा ताँबे के सिक्के सैकडो वर्गे तक चलते रहे। इनपर अंत तक राजा का मस्तक तथा कुछ निरर्थक युनानी अत्तर मिलते है । पृष्ठ पर मेरुपर्वत और ब्राह्मी अत्तरों में उपाधि सहित ( चत्रय तथा महाचत्रप ) पिता ( राजा ) के साथ पुत्र का नाम लिखा मिलता

है। प्रत्येक शासक के दो प्रकार के सिक्के मिले हैं। एक बार पिता के साथ चत्रप तथा दूसरे में महाचत्रप कहलाता है। सिक्कों के द्वारा ही शकों के इतिहास का ज्ञान होता है। ग्रतएव सिक्कों के विस्तृत विवस्ण से पूर्व उनके संचित्त इतिहास का वर्णन समुचित मालूम पहता है।

ऊपर फहा जा चका है कि नहपान (चहरात वंश) के पश्चात चष्टन (चत्रप) वंश का राज्य पश्चिमी भारत में आरम्भ हन्त्रा। रुद्धदामन सर्वेश्रथम महाचन्नप हो गया था परन्त उसका प्रत्र दामजद श्री चन्नप के रूप में शासन करता रहा। उसके सहावत्रप होने पर उसका पत्र जीवदामन राज्य का भार संभाजने लगा । सब से प्रथम चत्रपों के सिक्कों पर जीवडामन ने 'तिथि खंकित करायी थी धीर उसी समय से ही पश्चिमी भारत के चत्रप सिक्कों पर सर्वदा तिथि का उल्लेख मिलता है। जीवदामन की तिथियाँ तथा लेख से प्रगट होता है कि वह दो बार चुछाप तथा दो बार महाचडाप के रूप में शासन करता रहा । इसका कारण यह था कि गही के लिए उत्तराधिकारियों में भगड़ा पैदा हो गया। जीवदासन के जीवन काल में जाजाप कौन हो यही प्रश्न था। रुद्धदामन के प्रत्र रुद्धिह तथा जीवदामन का भाई सत्यदामन में कगडा खडा हो गया। रुद्धिंद की विजय दुई। वह महाराज्य जीवदासन के समय से चत्रप के रूप में शासन में सहायक था। तत्पश्चात वह जीवदामन को हटाका स्वयं महाचत्राप होगया । इस कारण जीवदामन श्रीर रुद्रसिंह में भगडे होते रहे कुछ काज बाद जीवदामन पुनः महाचत्रप हो गया। यह भ्रापस के मगड़े बढ़ते ही गये। रुद्धिंह की बढ़ती शक्ति को कोई रोक न सका। जीवदासन को हटाकर वह स्वयं दूसरी बार महाजन्नप हो गया और उसका भतीजा सत्यदाम चत्रप बनाया गया । यह घटना द्सरी सदी के प्रंत की है श्रीर १७८ से १६८ ई० ( १००-१२० ) तक यानी बीस वर्ष तक चन्नप शासक भ्रापस में लडते रहे । इन्नपों के शासन के कुछ ही वर्ष बाद फिर ऐसी ही स्थिति न्ना गयी श्रोर उत्तराधिकार के लिए ऋगडा एक साधारण बात बन गया । सत्यदाम के परचात् रुद्धसिंह प्रथम का पुत्र रुद्धसेन करीब बीस वर्षों (२०३-२२२ ई० तक ) तक महाचग्राप बना रहा जो उसके सिकों के ग्रध्ययन से तथा तिथियों के श्रनुसार यह प्रमाणित होता है। उसका प्रश्न प्रथ्वीषेण क्यों ही २२२ ई० मे स्थप बना उसी समय उसका चचा संगदामन महाचुत्रप बन बैठा। सिक्षों पर के लेख इसकी प्रष्टि करते हैं -

राज्ञो महाचत्रपस रुदसेनस पुत्रस राज्ञो चत्रपस पृथ्वोषेणस ( तिथि १४४ = १२२ ई० )

राज्ञो महाज्ञापस रुद्धिहस पुत्रास राज्ञो महाज्ञापस संगदामन (तिथि १४४ = २२२ ई०)

यह श्रवस्था श्रधिक समय तक न चल सकी । संगदामन के भाई दामसेन ने ईच्यां के कारण उसी समय (१४४ = २२३ ई०) स्वयं महावश्य का स्थान श्रद्धण कर लिया। संगदामन तथा उसके सिक्कों के लेख स्रष्ट प्रगट करते हैं कि राज्ञो महावश्यस रुद्धिहस पुश्रस राज्ञो महावश्यस दामसेनस। दामसेन के राज्यकाल में श्रनिगत सिक्के तैयार किए गए। सिक्कों की संख्या तथा तिथियाँ यह अतलाती है कि वह २२३ ई० से २३६ ई० तक महावश्य के रूप मे शासक बना रहा। इसी काल मे उसके दो सहयोगी चश्रप कार्य करते रहे। पहला जामजद श्री द्वितीयं ( सतीजा ) तथा दूसरा उसका पुश्र वीरदामन। दामसेन का प्रथम पुश्रचश्रप वीरदामन महावश्य न बन सका। इसका विशेष कारण यह था कि वश्रपों के पडोसी आभीर ईरवरवृत्त दामसेन के बाद स्वयं पश्चिमी भारत का शासक बन बैठा। उसके सिक्कों पर निग्न प्रकार का लेख मिलता है—

राज्ञो महाचअपस ईश्वरदत्तस वर्गे प्रथमे अथवा दितीये।

इससे स्पष्ट हो जाता है कि ईश्वरदत्त दो वर्गे तक महावशप बना रहा। उसने सिक्कों पर शकसम्बद् में विधि का प्रयोग नहीं किया परन्त शासनकाल के गाउप बर्ध का उरुजेल किया है। दो वर्शें के बाद पश्चिमी भारत का शासन फिर चनार्वों के हाथ में चला गया जो बाते वामसेन के हितीय पुत्रा यशोवासन के सिकी से मालम होती है। उसने १६१ = २३६ ई० में महाज्ञप की उपाधि धारगा की। यशोदामन ने चत्रापों की शक्ति को सुसंगठित करके अपने छोटे आता (दामसेन का ततीयपुरा ) विजयसेन को चुराप बनाया था। यह शासक दस वर्षों (१६२-१७२ = २४०-२४० ई० ) तक महाक्वप बना रहा और बहुत सिक्के तैयार कराप्र। सन २४० ई॰ के बाद दामसेन के चौथे पुत्र जामजद श्री तीसरा तथा उसके पौत्रा ( प्रथम प्रश्न वीरदामन का प्रश्न ) रुद्रसे र द्वितीय महास्त्राप के नाम से शासन करते रहे। यह सम्भव है कि उन्में गढ़ी के लिए कराता हो गया हो और एक दसरे के विरोधी बन कर सहाचडाप कहलाए । चष्टन वंश के श्रांतिस दो शासक अनदामन तथा उसका पुत्र विश्वसेन सन् ३०४ ई० तक राज्य करते रहे । इसके परचाद शासन की बागडोर एक दूसरे वंश के हाथ में चली गयी जिसना आहि पुरुष स्वामी जीवदामन था। इसी कारण इस वंश के सब राजाओं के नाम के साथ स्वामी शब्द जुड़ा मिलता है। इस वंश में कुल पाँच राजा हुए। स्वामी रदसेन तीसरे के समय चन्नप शासक ने सीसा ( घातु ) के सिक तैयार कराए जी मालवा शैली के ढंग पर तैयार किये गये थे। विद्वानों की धारणा है कि चगप राज्य मालवा में ही सीमित हो गया था। उस समय से पिरचमी भारत के शकों की अवनित होने लगी। स्वामी रुद्रसेन नृतीय के राज्य में कोई सिक्का न तैयार किया गया। सम्भवतः कोई राजनैतिक उथल पथल ही इसका कारण था और उसी विद्वोह के कारण सिक्के तैयार नहीं किए गए। स्वामी रुद्रसिंह नृतीय उस वंशाका अंतिम शासक था। जिसको तिथि ३१० = ३८८ ई० सिक्कों पर उरिल्विखत है। उनकी अवनित के सूचक सिक्के भी हैं जो भद्दे हंग से तैयार मिलते हैं। यों तो चग्रणों के पड़ोसी आभीर लोग उन पर आँख लगाए थे और शनैः शनैः विद्वोह खड़ा करते रहे परन्तु उनके नाश करने का अय गुप्त सम्राट चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य को है। उसके उदयगिरी गुहालेख से प्राय होता है कि चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य को है। उसके उदयगिरी गुहालेख से प्राय होता है कि चन्द्रगुप्त ने सन् ४०१ ई० में शकों को परास्त कर मालवा को अपने राज्य में मिला लिया था। धीरे धीरे पूरा पश्चिमी भारत गुप्त साम्राज्य में सिम्मिलत कर लिया गया। गुप्तों के चाँदी के सिक्के इस बात की पुष्टि करते हैं जो शक सिक्कों के अनुकरण पर तैयार किए गए थे। चत्रप सिक्कों को हटाकर विक्रमादित्य ने अपने नाम से वैसे ही सिक्के परिचर्मी भारत में प्रचित्त किया।

चत्रप सिक्कों की शैली को देखकर स्वभावतः यह प्रश्न उठता है कि ये सिक्के किस ढंग से तैयार किए जाते थे। उनका आकार तथा ढंग को देख कर अनुमान किया जाता है कि इन्हें ढालने के लिए कोई मंत्र सिक्के तैयार अवश्य होगा। सांची (भोपाल राज्य) से ऐसी मिट्टी की करने की रीति अनुएँ (seals) मिली हैं जो परीचा सेने पर पक्के तथा स्थान मिट्टी के साँचे प्रगट होते हैं। उन्हीं साँचों में चाँदी के चत्रप सिक्के ढाले जाते थे। अन्नभाग में चत्रप शासक का चिन्ना खुदा है। एष्ठ में मेक्पवँत (चैत्य) तथा लेख मिलता है। हैदराबाद (दिन्य) की रियासत में कोस्डपुर भी चत्रप सिक्कों के तैयार करने का एक प्रधान था। इन मिट्टी के सांचे में एक समय एक ही सिक्का तैयार होता था और उसे फिर प्रयोग कर सकते थे। यद्यपि उसमें नली दिखलाई नहीं पढ़ती परन्स चाँदी को गलाकर साँचे में दाल कर सिक्का तैयार किया जाता था।

#### क्षत्रपों के सिक्के

प्रारम्भू में यह कहा जा चुका है कि भारतवर्ष में तीन प्रांतों-उत्तर पश्चिम (गांधार छौर तश्चशिला), मथुरा तथा पश्चिमी भारत (सौराष्ट्र मालवा तथा गुजरात) में श्वत्रप वंशों का शासन था। इन स्थानों पर श्वत्रप तथा महा श्वत्रप के रूप में शासकों के सिक्ट मिलते हैं। चत्रपर्वशी सिक्ट ही उनके इतिहास जानने का एक साधन है जिन पर शक सम्बत् में तिथियाँ उल्लिखित मिलती हैं। पश्चिमी भारत से शक शासको ने यूनानी सिक्कों के ढङ्ग पर अपनी सुद्रानीति स्थिर की। उनकी तौल, आकार तथा शैली को चत्रपों ने अपनाया। इनके सिक्तों पर एक श्रीर यूनानी श्रवरों में खेख भी श्रीकत होते रहे परन्तु रुद्रवामन के बाद ग्रोक लेख समास हो गए। यों तो चत्रा सिक्कों पर यूनानी अचर भहे तौर से बहुत दिनों तक ख़ुदे जाते रहे परन्तु उनको अलंकरण के रूप में सिकों पर स्थान दिया गया था। चूँ कि उत्तर पश्चिम भारत से शक लोग गुजरात तथा सौराष्ट्र में त्राकर बस गए थे असएव वहाँ की जिपि खरोष्ठी में कुछ समय तक लेख श्रंकित होते रहे। शासन में स्थानीय भाषा तथा लिपि की उपेचा नहीं की जा सकती थी इसिजिए पश्चिमी भारत में जनता की लिपि ब्राझी को प्रमुख स्थान दिया गया ताकि सिक्कों को लोग पढ सके। चष्टन वंश के राज्य आरंभ होते ही यूनानी तथा खंरोष्ठी जिपियाँ जुप्त होने जगी। इनका सिकों पर प्रयोग बन्द हो गया और धीरे-भीरे भारतीय ढङ्ग को अपनाया गया। प्रारम्भिक श्रवस्था में चहरात सिकों पर वाख, वज़, धर्मचक श्रादि चिह्न मिलते है परन्त सातवाहनों से सम्पर्क में आने पर जन्नपों ने मेहार्वंत को अपना वंशचिह्न मान लिया और सारे सिक्कों पर यह पाया जाता है। श्रांध्र के सिक्कों पर यह चिह्न श्रश्रभाग पर मिलता है। परन्तु ज्लापों ने उसे पृष्ठ की श्रोर स्थान दिया। श्रश्र-भाग मे राजाओं का मस्तक तथा निरर्थंक यूनानी अत्तर मिलते है। पृष्ठ भाग पर केन्द्र में मेरुपर्वत (जिसके नीचे टेडी लकीर तथा जपर की और सूर्य तथा चन्द्र की आकृतियाँ ) तथा चारों ओर लेख खुदा रहता है।

यह कहा जा चुका है कि यूनानी अनुकरण तथा उत्तर पश्चिम से सम्बन्ध के कारण वहाँ की लिपियों को सिकों पर स्थान दिया गया था। यूनानी भाषा में लेख कुछ काल तक रहे पर लेख के समाप्त हो जाने भाषा तथा लिपि पर भी श्रीक अचर श्रंत तक बने रहे। खरोष्ठी तथा श्राह्मी साथ साथ लिखी जाती थीं। भाषा श्राकृत थी। भारतीय प्रभाव के कारण खरोष्ठी का लोप हो गया और श्राह्मी ही श्रधान लिपी [मानी गयी। स्वदामन ने संस्कृत में लेख खुद्वाया इसी कारण उसने तिकों पर भी श्राकृत के स्थान पर संस्कृत का प्रयोग किया। उसके पौत्र सत्यदामन ने भी संस्कृत भाषा में 'राज्ञो महाचत्रपस्य दामजदश्रीय पुत्रस्य चत्रपस्य सत्यदामनः' लेख खुद्वाया था। इसके श्रांतरिक श्राभीर ईश्वरदक्त के लेख भी संस्कृत मे पाए जाते हैं। श्रेप चत्रप श्रासकों ने श्राह्मी लिपि से श्राकृत भाषा को ही श्रपनाया।

सब के सिकों पर राज्ञो महाज्ञ पस — राज्ञो च अपस च द्वसिंहस (कोई नाम) लिखा मिलता है। इसका तात्पर्य यह है कि दूसरी सदी में पश्चिमी भारत में संस्कृत तथा प्राकृत दोनों का प्रचार था।

पश्चिमी भारत (सौराष्ट्र, गुजरात, मालवा आदि) में शकों के सिक्के अधिकतर चाँदी के ही बनते रहे। यद्यपि चाँदी भारत में विदेशों से मंगायी जाती थी तौ भी यूनानी शासकों के अनुकरण के कारण धातु तथा तौल च जापों ने चाँदी को विशेष रूप से अपनाया। सब ने चाँदी के सिक्के तैयार निए जिसकी तौली श्रद्ध द्वम ३२ घेन के बराबर थी। परन्तु इनको सदा कार्यापण के नाम से पुकारा जाता था। जैसा ऋषभव्त के नासिक लेख से प्रगट होता है। उनकी तौल २७ से ३६ घ्रोन तक मिलती है। जीवशमन, रुद्रसिंह तथा रुद्रसेन ने पोटिन धातु के भी सिक्ते तैयार कराए थे। रुद्रसेन के पोटीन के सिक्त मालवा शैली के मिले हैं जिनकी तौल ब त कम १२ फ्रोन तक मिली है और आकार में बहुत छोटे हैं। सम्भवतः श्रांघ्र सिक्कों के प्रभाव के कारण पोटीन धातु को काम मे लाया गया। ई० स० की चौथी शताब्दी में स्वामी वंश के राजा स्वामी रुद्रसेन तृतीय ने सीसा काभी प्रयोग किया। उन सिकों का आकार चौकोर है तथा तौल में ४० त्रोन ( त्रांध्र सिक्कों के बराबर ) के बराबर है। उनपर राजा के सिर के स्थान पर नन्दि को स्थान दिया गया है।

सिक्कों के वर्यान से पूर्व उसी आधार पर सम्रयों के वेशभूषा के सम्बन्ध में कुछ कहना असंगत न होगा। सिक्कों पर केवला सिर का भाग है। राजाओं के लम्बे घुंघराले बाल तथा मूझें दिखलायी पड़ती है। सिर सिक्तो पर वेश पर गोल चिपकी हुई टोपी है। कान में कुण्डल है और गले मे एक पट्टी है जो परसियन (ईरानी) लम्बे कोट का भूषा स्मरण दिलाती है। उत्तर पश्चिम में शक तथा कुशण नरेश ऐसे ही कोट पहनते थे। चहरात सिक्कों में सिर पर गोल पगड़ी सी मालूम पदती है।

चहरात वंश का प्रथम राजा भूमक था जिसके सिकों चहरात सिक्के

ऋग्रभाग

पृष्ठभाग

चिपि तथा प्राकृत भाषा मे

वारा, वज्र की श्राकृति खरोडी स्तम्भ का सिरा, सिंह की श्राकृति धर्मचक बाह्यी लिपि में लेख

छ्हरतस चृत्रापस|भूमकस विखा है। (पढा नही जाता) मिलता है।

नहपान के सिक्टें इससे मिन्न है। ये चॉर्दी के बने है जिनकी तौज यूनानी सिक्टों के अर्द्ध दम के बराबर हैं।

ग्रजभाग

पृष्टभाग

राजा का छाई घरीर तथा
यूनानी श्रवर में जेख मिलता
है जो भारतीय लेख का
छातवाद माश है।

वाण, वज्र का चित्र ब्राह्मी में लेख राजा चहरातस नहपानस उसके समान खरोष्टी चिपि में भी बेख खुदा है रानो जुहरतय नहपानस

नहपान के हजारों सिक्कों को आंध्र राजा गौतमीपुत्र शातकर्यी ने अपने नाम से आहत किया। उसके, अग्रभाग की ओर चैरय का चिन्ह और ब्राही अक्तों से 'रानो गौतमीपुत्रस सिरि सातकनिस' छुपा है। एष्ट भाग पर उउजैनी चिन्ह है। ये सब चाँदी के सिक्के है और नासिक जिले से मिले हैं। इन सिक्कों पर राजा का सिर तथा श्रीक अन्तर दिखलायी पब्ते हैं। उउजैनी चिन्ह खरोष्टी या ब्राह्मी लेख को पूरी तरह इक न सका और जहाँ तहाँ अन्तर दिखलाई पबते हैं। ऐसे सिक्के जोगलयेम्बी डेर से मिले हैं।

नहपान की मुद्दाओं के समान चत्रपों के सिके भी हैं। चष्टन का वंश चष्टन नाम के साथ चत्रप तथा महाचत्रप जगा रहता है। इनमें

श्रवभाग

राजा का श्रद्धंशरीर तथा यूनानी श्रवरों में जेख खुदा रहता है। 9 हमाग

चैत्य, दोनों तरफ तारे
तथा दूज के चन्द्र की
श्राकृति, नीचे टेटी
लकीर बनी है तथा
बाह्यी श्रवरों में लेख—
राज्ञो महाचत्रपस घसमोतिक पुत्रस चहनस—
मिलता है। खरोष्टी
लिपि में भी सिक्के पर
'चष्टनस' लिखा मिलता
है।

चण्टन के पौत्र रहदामन के सिक्के अचरशः चण्टन की तरह हैं। उसमें केवल भिन्नता इतनी है कि खरोष्ठी लेख रहदामन के सिक्कों पर नहीं है। ब्राह्मी लेख इस प्रकार है—राज्ञो च पस जयदामपुतस राज्ञो महाचत्रपस रहदामनस। उसके पुत्र दामजदश्री के सिक्कों पर यूनानी लेख तथा खरोष्ठी लिपि का अभाव है। (लोप हो गया)। अअभाग की ओर केवल राजा का सिर है और पृष्ठ की श्रोर केवल ब्राह्मी अचरों में

राज्ञो महाचत्रपस रुद्रदामन पुत्रस राज्ञो दाम घसदस, लिखा रहता है। जीवदामन के सिक्कों पर सर्वंप्रथम तिथि झंकित करायी गयी जो संसार के सुद्राशास्त्र के जिए नयी बात थी। इनमें

#### श्रमग

अर्ड् शरीर सिर के पीछे तारीख (संज्या) खुदी रहती है (इसका सम्बन्ध शक सम्बत् से हैं)

#### पृष्ठ भाग

पहले की तहर चत्रप सिक्कों पर सदा चैत्य मिलता है और बाह्मी अचर में — राक्षो महा-चत्रपस दामजदशीय पुत्रस राक्षो महाचत्रप जीवदामन — खदा है।

जीवदामन की तिथियों से ज्ञात होता है कि वह दो बार महाजन्नप बना। दोनों सिक्कों पर एक सा लेख खुदा है। इसके सिक्के चाँदी के ज्ञांतिरिक्त पोटिन के भी मिलते हैं। सन् १७८ ई० में जीवदामन महाजन्नप रहा। उसके कुछ समय परचात् १८१ ई० में रुर्द्रासंह महाजन्नप हो गया। रुर्द्रासंह के सिक्के पर १०३ तिथि मिलती है जौर ''राज्ञो महाजन्नपस रुद्रदामन पुत्रस राज्ञो महाजन्नपस रुद्रसिंहस'' जिखा मिलता है। इसी कारण दोनों मे गद्दी के लिए भगड़े की बात कही गयी है। सम्भवतः वह पहले कुछ दिनों जन्नप रहा परन्तु जीवदामन को हटाकर महाजन्नप बन गया। जीवदामन के सिक्कों पर ११० की तिथि (१८८ ई०) तथा महाजन्नप शब्द का प्रयोग मिलता है जो कथिक बात को प्रमाणित करता है कि जीवदामन ने फिर महाजन्नय के रूप में शासन किया। इस बात की श्रधिक पुण्टि रुद्रसिंह के सिक्कों से होती है जिन पर तिथि ११० (१८८ ई०) ज्ञोर 'राज्ञो चन्नप रुद्रविंहस' जिखा मिलता है। यह परिस्थिति फिर बदलती दिख-लायी पडती है। दोनों के सिक्कों पर ११८ (१८६ ई०) का उल्लेख मिलता है परन्त

राज्ञो महाज्ञत्रपस जीवदामस तथा राज्ञो ज्ञत्रपस रुद्रसिंहस जेख पाए जाने हैं। ये तिथियाँ तथा जेख उत्तराधिकार के मनाड़े को निश्चित रूप से घोषित करते हैं। े सिकों की शैक्षी में तिनक भी अन्तर नहीं है। रुद्रसिंह ने पोटिन के भी सिकों नैयार कराए जो बिल्कुल जीव दामन के सिकों से मिलते जुलते है।

रुद्धिंह के परचात् चष्टन के वंशज चीरदामन तक िसकों में कोई विशेषता नही दिखलाई पटती। उनके लेख तथा तिथिण पहले की तरह मिलती हैं। केवल बीरदामन के सिकों पर शाकृत के बदले संस्कृत भाषा में राजा का नाम मिलता है (राज्ञो महाचत्रपस दामसनस पुत्रस राज्ञः चत्रपस वीरदामनः ) यह अभी महाचत्रप नहीं हो पाया था कि आभीर ईश्वरदन्त ने राज्य छीन लिया और स्वंय महाचत्रप वन बैठा। इसका एक मान्न आधार उसके सिक्के है। उसमें

#### श्रमभाग

राजा का श्रद्ध शरीर, सिर के पीछे, तिथि (१४८) तथा इन्छ यूनानी श्रचर दिखलाई पंडते हैं।

#### प्रष्टमाग

चैत्य, चाँद तथा तारे की आकृतियाँ, नीचे देडी तकीर, बाह्मी में लेख-राज्ञी महाचत्रपस ईश्वरदत्तस वर्षे प्रथमे अथवा वर्षे द्वितीये

इससे प्रगट होता है कि वह दो वर्ष तक राजा बना रहा । ई० स० २३६ के बाद ६०६ ई० तक चट्टपों के सिक्के प्रचित्तत थे। उनमें कोई उल्लेखनीय बातें नहीं है। सब सिक्के एक ही शैजी के बनते रहे। उनपर श्रंतिम तिथि २२६ (६०४ ई०) ही मिलती है।

चत्रप विश्वसेन के शासन के पश्चात् एक तए वंश का राज्य आरम्भ हुआ जिन्हें स्वामी कहा जाता था। यद्यपि इस वंश के सिकों की बनावट (शैली), तौल, आकार, तिथि तथा ब्राह्मी लिपि के लेख में चष्टनवंशी सिकों से कोई भेद नही पाया जाता परन्तु स्वामी उपाधि के कारण यह चत्रपों से प्रथक माने गए है। ये छद्रसिंह द्वितीय के वंशज कड़े जाते हैं। इस वंश के सिकों पर

श्रमभाग राजा का श्रद्ध शरीर, सिर के पीछे तिथि। पृष्टभाग चैत्य तथा बाह्मी में लेख; जैसे राज्ञो महाचत्रपस स्वामी छ्द्रदामन पुत्रस राज्ञो महाचत्रपस स्वामी छ्द्रसेनस इससे स्पष्ट हो जाता है कि शासक के नाम के साथ स्वामी शब्द के अतिरिक्त इस वंश के सिक्षों में कोई विशेष बात नहीं मिलती। राजा स्वामी रूद्रसेन तृतीय ने चाँदी के अतिरिक्त चौकोर सीसा के भी सिक्के चलाए।

इन सिक्कों पर किसी प्रकार का लेख नहीं मिखता है। प्रायः सिक्कों भद्दे ढंग से तैयार किए गए थे जिनकी तिथियाँ २७८-६०० तक (३ म्म ई० से २७म ई० तक ) मिलती हैं। इस वंश के श्रंतिम नरेशों के लेखों से ज्ञात होता है कि किसी कारणवश उन्होंने अपने को ज्ञाप नहीं लिखा परन्तु राजो महाजत्रपस स्वामी नाम से प्रसिद्ध हुए। यह परिस्थिति किसी प्रकार के विद्रोह की सूचना देती है श्रन्यथा सभी स्वतन्त्र शासक थे। महाजत्रप घोषणा करने की कोई श्रावरयकता न थी।

शक लोगों ने उज्जयिनी से उत्तर पूर्व की श्रोर श्रपना राज्य विस्तार किया श्रीर ईसा पूर्व पहली सदी के मध्य में मधुरा पर अधिकार कर लिया था। ईसा पूर्व तीसरी सदी से खेकर शक विजय से पूर्व मधुरा पर किसी वंश का श्रधिकार था जिनके अनेक सिक्के मिले है। मधरा के क्षत्रप मित्रवंश के बाद दत्त उपाधिधारी शासकों के नाम मिलते हैं जिनके सिकों पर नाम के साथ राजा (राजन, राजो) की पदनी अंकित है। इन सिक्कों को मधुरा के हिन्दू शासकों की सदा कहने में कोई आपित न होगी। हिन्दु राजाओं के बाद शक जाति के चत्रप या महाचत्रप का अधिकार हो गया जिनके सिक्कों से सब बातें स्पष्ट हो जाती हैं। उन शक चत्रपों के सिक्के दो श्रेगी में विभक्त किये जाते हैं। पहले समूह में चत्रप शिवघोर हगामश तथा हगान के सिक्के और इसरे समृह में महाचन्नप रंजुबुल तथा उसके पुत्र सीडास के सिक्के रक्खे जाते हैं। हगामश तथा हगान के सिवके पर अअभाग में लक्ष्मी की श्राकृति वृत्त तथा नदी के स्थान पर एक विशेष चिह्न श्रंकित मिलता है। प्रव्रभाग पर घोडा तथा चत्रपान हगानस हगामसस लिखा मिलता है। रंजुबुल के सिक्के स्थानीय शैली के नहीं हैं ऋतः मालम पडता है कि वह विस्तृत चेत्र पर शासन करता था। मथुरा के सिंह मस्तक वाले लेख में गंजुवल तथा सोडास का नाम मिलता है जो प्राप्त सिक्ते से पुष्ट किया जाता है। उनके सिक्तों पर महाचत्रप तथा चत्रय की उपाधि मिलती है। एलन का मत है ईसा पूर्व पहली सदी के मध्य तक मथुरा में हिन्दू शासन समाप्त हो गया था। ई० पूर् ६० ४० तक हगामश वंश तथा रंजुडुल का वंश ई० पूर ४०-१० तक राज्य करता रहा ।

गुजरात तथा मथुरा वाले वजाप शासक गंवार में भी थे। इसके लिए अनेक प्रमाण मिले हैं। तचिशिला में ताजपन्न में एक चहरात वंशी मोग्र राजा का नाम श्राता है जिसके सिक्के काबुल के गांत में मिलते हैं। गांधार के शक तचिशिला तथा गांधार इनका सुख्य केन्द्र था। पहले क्षत्रप बतलाया जा चुका है कि शकों ने गुजरात तथा महाराष्ट्र पर शासन किया। उन्जैन विजय कर मथुरा की श्रोर बढ़ गए थे।

इस प्रकार वे मध्यदेश के स्वामी बन बैठे। महाराष्ट्र के सातवाहन लोगों से समाबा चलता रहा। इनकी स्थित दिख्या में स्थिर न रह सकी और इन्होंने उत्तर की ओर राज्य बढ़ाया। गान्यार प्रदेश में यवनों को जीता और अपनी शक्तियाँ इड कर ली। यद्यपि कुसुलुक आदि के सिक्कं तवशिला प्रदेश में मिले हैं परन्तु मोश्र ही उस भाग का सर्वप्रवान शक शासक माना जाता है। उस प्रांत मे शक ने अन्य शक राजाओं (सौराष्ट्र तथा मथुरा के) से मिन्न पदिवर्षा घारण की। गांधार में ईसा पूर्व पहली सदी तक थूनानी लोगों का राज्य था। अतप्रव उनके सिक्कों की शैली को शकों ने अपनाया। पार्थंव वंशी सिक्कों पर शाहनुसाहि (राजितराजस) की उपाधि मिलती है जिसको यूनानियों ने भी अपने सिक्कों पर रक्षा था। मोश्र को राजितराजस महतस मोश्रस लिखा गया है। कुछ समय के बाद सौराष्ट्र, मालवा तथा मथुरा से शकों को हटना पडा। अतप्रव सिन्ध तथा गांधार में ही उनका राज्य सीमित हो गया। इस स्थान पर भी पहुच नरेशों ने शकों जीतकर अपना राज्य स्थापित किया और शक राज्य का अंत हो गया।

भारतवर्ष के हतिहास मे शकों के साथ पह्नवाँ का नाम जुहा हुआ है। क्यापक भाव में शक तथा पह्नव में कोई अन्तर नहीं है। दोनों एक ही की शाखें हैं। परन्तु परिचम में पह्नव को छोड़ कर शक पहले पह्नव राजा भारनवर्ष में चले आए। जैसा कहा गया है कि मियदात हितीय के समय शक भारत में घूसे। ठीक उसी समय सीस्तान में पह्नव वंश का राज्य आरम्म हुआ। भारत से उनका सम्बन्ध पश्चिमी अफ़्या निस्तान की अपेका अधिक रहा। धीरे धीरे, हिरात काबुल, गांधार को जीत लिया। इस वंश के सिक्कों से ये बातें सिन्द होती है। चोनान इस वंश का संस्थापक कहा जाता है। उसका भारतीय ढंग का कोई सिक्का नहीं मिला है। केवल यूनानी अत्तर सिक्कों पर खुदे है। उसने राजाधिराज की महान पदवी धारण की। उसने यूनानी सिक्कों की रीति को अपनाया। उसके साथ उसके भाई शासन करते थे। परन्तु वे स्वतंत्र नहीं थे। चोनान के सिक्कों पर उसके भाइयों का नाम

पृष्ट भागपर खरोष्टी लिपि मे मिलता है आता श्पलहोर के नाम के साथ अमिश्रस,

( धार्मिक ) शब्द भी जुडा हुआ पाया जाता है जिससे प्रगट होता है कि उसके भाई बौद्ध धर्मावलम्बी थे।

वोतान के बाद शासक रपितारिय ने इस प्रथा को बंद कर दिया और यूनानी तथा खरोष्टी अवरों में अपना ही नाम अंकित कराया था। इसी प्रकार अयं का नाम भी त्राता है। इन सिक्कों के अध्ययन के प्रगट होता है कि राजा सिक्कों पर श्रपने नाम के साथ उपराज ( सहायक शासक ) का भी नाम श्रंकित कराता था। इन राजाओं के सिक्के ठीक यूनानी सिक्कों के ढंग पर तैयार किये गए थे। कुछ विद्वानों का मत है कि काबुल के श्रंतिम यूनानी राजा हरमेग्रस का श्रंत पहन राजा श्वालिरिय या अयस ने किया था । कन्धार मद्र आदि को जीत कर अय ने पंजाब से शकों को भगाया। इसके सिक्कों पर त्रिशूल की बाक़ त खुदी मिलती है। यही नहीं गांधार प्रदेश के पूर्व शासंक शक राजा मोध्र के शिक्षों पर भी बैल की मूर्ति खुदी है। इससे प्रगट होता है कि गांधार तथा तन्नशिला प्रांत में शैव अमें का प्रचार था। उनके सिक्के यूनानी रीति पर तैयार होने पर भी भारतीय प्रभाव से न बच सके। यदि यूनानी श्रक्तों को ध्यान से देखा जाय तो ज्ञात होता है कि वे चत्रप कुज़ल के समय से ही अवनित की स्रोर जा रहे थे। उनकी कला नित्यप्रति हीन होती चली जा रही थी। यूनानी अन्तरों की खराबी से उनका प्रभाव चीण मालूम पडता है। यद्यपि पहन राजाओं ने यूनानी रीति को अपनाया तौ भी वे भारतीय प्रभाव से अछूता न रह सके । तिपि तथा चिन्ह (त्रिश्व, बैज ) भारतीय हैं । सम्भव है काबुल प्रदेश में हरमेयस के बाद युनानी प्रजा को शांत करने के लिए यह नीति काम में जायी गयी हो जहाँ उन लोगों की अधिक बस्ती थी। राजा ने लोकप्रिय बनने के लिए ऐसा किया था। भारतीय प्रभाव के कारण सिक्कों में एक नयी कला का आरम्भ दिखाई पड़ता है जो तचणकला (मृतिंकला) मे गांधार शैली के नाम से विख्यात है। यह तो मानना पढ़ेगा कि गांधार कला का मूल खोत तत्कालीन सिक्रों में दिखलाई पहता है | यूनानी रीति की प्रधान स्थान न देकर उसकी भारतीय ढंगसे अपंताया गया। पहन सिक्कों का अध्ययन इन सारी बातों को बतलाता है।

शक (पह्नव) राजाओं के जितने सिक्के मिले हैं उनमे सब से पुराना मोश्र या मोग का सिक्का मिलता है। ईसा पूर्व दूसरी सदी का एक लेख तचिंशला से मिला है जिसमें भी मोश्र का नाम उल्लिखित है। विद्वानों में मतभेद था कि सिक्के वाला मोग और ताम्रपत्र वाला मोश्र दो न्यक्ति हैं ऋथवा एक। दोनों में एक सी लिपि भिजती है और उस समय किसी दूसरे मोग राजा का श्रस्तित्व मालूम



नहीं है अतएव मोश्र नामवारी दोनों राजा एक ही न्यक्ति ज्ञात होते है। चुँकि मोत्रने यूनानी लोगों को हटा कर शासन किया था अतएव उसके सिकों में युनानी देवता तथा युनानी लिपि की प्रधानता है। दूसरी स्रोर खरोष्ठी लिपि में उपाधि सहित राजा का नाम अंकित है। मोग ने दो प्रकार के चाँदी तथा चौदह इंग के ताँवे के सिक्के तैयार कराणे थे। चाँदी के, सिक्के पर श्रम्रभाग की श्रोर हाथ में राजदरूढ लिए व्यपिटर की तथा पुष्ठ भाग पर विजया देवी की मूर्ति है। अन्नभाग में बनानी उपाधि वैसिजियस वैसिजियान मेत्राय जिला है और खरोष्टी में राजाधिराजस महतस मोग्रस श्रंकित है। दूसरे प्रकार के सिक्षे पर अप्रभाग में सिहासन पर बैठे देव की मूर्ति तथा पुष्ठ भाग पर विजयादेवी को हाथ में क्षेकर खडी ज्यूपिटर की आकृति बनी है। ताँवे के सब सिक्के चौकीन हैं। इनके एक भाग पर युनानी देवी देवताओं के स्थान पर भारतीय जानवरीं की मूर्तियाँ मिलती है। सबसे पहले पहल निन्द की मूर्ति मीग के सिक्षे पर मिली है। सम्भवतः तवशिला प्रांत मे शैव मत का प्रचार था अथवा पंचमार्क के चिन्हो मे से नन्दि को मूर्ति नकल कर सदा तैयार की गयी हो। इस विचार का एक कारण और भी है कि मोग से लेकर (ईसा पू० २००) ईसवी सन की कई शताब्दियों तक गंधार प्रांत से जो सिक्के मिले है उन पर निन्द की प्रधानता है। भतपुव उस प्रांत में शैवमत के प्रचार का अनुमान किया जाता है जिसके वाहन निन्द को सिकों पर शासकों ने स्थान दिया। मोश्र के ताँबे के सिकों पर

अञ्चलाग

यूनानी देवता मकरी के हाथ का दरब (cacluceus) बना है श्रीर श्रीक अवरों में वैसिक्तियस मेयस

(२) दूसरे प्रकार ताँबे के सिक्के पर श्रद्रभाग

यूनानी देवता आतंभिस की
मूर्ति, यूनानी कपड़े पहने है।
प्रोक लिपि में बड़ी पदवी—
वैसिलियस वैसिलियान—के
साथ राजा का नाम मोख

पृष्ठ भाग हाथी के मस्तक का चिन्न ग्रीर किनारा श्रवंकरण से सुशोभित है।

पृष्ठ भाग नन्दि ( बुन्भ ) की सूर्ति खरोष्टी में राजाधिराजस महतेस मोग्रस लिखा है।

मोत्र के तमाम सिक्कों पर अञ्जनांग की ओर यूनानी लिपि तथा भाषा का प्रयोग है और पृष्ठ भाग पर खरोष्टी लिपि में राजा की उपाधि मिलती है। भोग के तॉबे के सिक्के अधिकतर यूनानी देवी देवता के साथ तैयार किए जाते थे। विजया देवी, ज्यूपिटर श्रपोलो, वरुण (Poseidon), गदा लिए किसी देव की मूर्ति तथा हरक्यूलस आदि यूनानी देवता सिक्कों पर अंकित , मिलते हैं। घोड़े पर चढ़े राजा की मूर्ति, बुउम, हाथी तथा शेर ये भारतीय आकृतियाँ अस्र तथा पृष्ठ भाग में खुदी रहती हैं। इस तरह मोग के चौदह सकार के सिक्के देवी देवता तथा भारतीय चिह्नों को लेकर विभिन्न श्रेणी में रक्खे गए हैं। मोग के सिक्कों में तक्षिता और अक्तरावनी में सचलित यवन सिक्कों की नक्ल दीख पड़ती है। इससे यह सिद्ध होता है कि उसने पूर्वी और पश्चिमी गोधार में यवन राज्य का अंत कर दिया था।

मोग के परचात् कौन उस वंश का उत्तराधिकारी हुआ इस विगय में मतमेद है। कुछ विद्वान बतलाते हैं कि मोग शक था और उसके बाद अय तथा अयिलव नामक दो व्यक्तियों ने राज्य किया। पह्नव वंश का संस्थापक बोनान को मानते हैं। यह कन्धार का राजा था और वह प्रांत भारतवर्ष में गिना जाता था। वोनान का कोई स्वतंत्र सिक्का नहीं मिला है परम्तु उसके सहायक शासक स्पल होर तथा स्पलिय के साथ सिक्के मिलते हैं। अश्रभाग की ओर श्रीक अचर में वोनान तथा एष्ठ की ओर प्राकृत में स्पलहोर अथवा स्पलिय का नाम लिखा है। अय नाम का एक राजा स्पलिर का पुत्र भी था। अत्यव मोग के बाद अय तथा स्पलिय का उत्तराधिकारी अय में विभेद माना जाता है। कुछ विद्वान दोनों को एक ही व्यक्ति मानते हैं। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार हो सकता है कि कन्धार प्रांत में शक तथा पहन में नेइ नहीं था। दोनों एक ही जाति की शाखाएं थीं। इस प्रकार मोग को प्रथक शक नहीं माना जा सकता। उस हालत में दो अय की स्थिति नहीं प्रतीत होती।

योनान के चॉदी तथा ताँबे के सिक्के मिले है। चाँदी के सिक्के गोलाकार तथा ताँबे के सिक्के चौकार है। चॉदी के सिक्के पर

श्रुप्रभाग

घोड़े पर सवार ताज पहने राजा की मूर्ति, यूनानी श्रवर तथा भाषा में उपाधि— वैसिवियस वैसिवियार— सहित राजा का नाम वोनान प्रष्ठ भाग

हाथ में बज्र लिए ज्यूपिटर की मूर्ति खरोष्ठी में—महा-राज आतस भ्रमिश्रस रपज-होरस (महाराज के भाई धार्मिक रपजहोर) लिखा है।

दूसरे प्रकार, के चोंदी के सिक्के पर राजा तथा ज्ञीक . देवता इकी वही मूर्ति है। अज्ञभाग में यूनानी उपाधि सहित राजा का नाम मिलता है परन्तु पृष्ठ भाग पर

खरोष्ठी में श्पताहीर पुत्रस प्रमिश्रस श्पतायम खुदा है। यह सिका श्पताहीर के सिक्के के बाद तैयार किया गया था। तौंबे के सिक्के चौकोर मिलते हैं। उनगर

श्रद्धमाग

पृष्ठ भाग

म्रोक देवता हरन्यूनिस की मूर्ति जेख पहले की तरह मिनता है पलास देवी की मूर्ति, लेख पहले सिक्ते की तरह ।

वोनान तथा श्वलराइम के सिक्के ठीक श्वलहोर के समान हैं। केनल दूसरी श्रोश प्राकृत भाषा में श्वलहोर के नाम पर उसके पुत्र श्वलराइम का नाम श्रंकित है। इमिश्रस (धार्मिक) पदवी से ज्ञात होता है कि ये पहन नरेश बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए थे। कुछ ताँवे के सिक्के ऐसे मिले हैं जिनके अनुमाग में यूनानी अवर में पदवी सिहत श्वलहोर का नाम खुदा है और पृष्ठ की श्रोर खरोड़ी में श्वलहोर पुत्रस झिश्रस श्वलगदम सिखा है। इससे मालूम पडता है कि बोनान के पश्चात श्वलहोर गंधार देश का शासक हो गया और वोनान की तरह अपने पुत्र श्वलगदम की सहायता से शासन करता रहा। ऐसे सिक्के भी गोलाकार तथा बौकोर चाँदी और ताँवे के भिले हैं। सम्भवतः शीस्तान के प्रांत मे बोनान का दूसरा माई श्वलिय ने शासन की बागडोर अपने हाथ में ली थी और कुछ समय तक अकेले शासन करता रहा। बाद में उसने अप नामक राजा की सहायता से राज्य किया। ये बाते उसके सिकों से स्पष्ट हो जाती है। कुछ सिकों पर

अप्रभाग

पृष्ठ भाग

शूल लिए राजा की खड़ी मूर्तिं तथा श्रीक उपाधि सहित यूनानी अक्रों में ,श्पलरिव का नाम मिला है। सिंहासन पर वैठे ज्यूपिटर की मृति कारोडी में महर-जस महतस श्पत्तरिश।

इस सिक्के से यह ज्ञात होता है कि श्पनिश समस्त पहन राज्य का मालिक था। कुछ समय के बाद उसने अपने उत्तराधिकारी अय का नाम भी सिक्के पर खुदवाया। ऐसे सिक्के चाँदी और ताँबे के मिन्ने हैं। अभागा में भीक में श्पनिश का नाम खुदा है तथा पृष्ठ पर ख़रोष्ठी में अवका नाम आता है। इनसब सिक्कों पर अभाग में घोड़ेपर सवार राजा की मूर्ति है और पृष्ठ पर ज्यूपिश की मूर्ति अय के नाम के साथ है। अब अय ने स्वतंत्र रूप से शासन प्रारम्भ किया उसने अपने ही नाम से कई प्रकार के सिक्कें चन्नाए। उन तमाम सिक्कों पर भीक देवी-देवता और राजा की मूर्ति अक्किंत मिन्नती है और यूनानी तथा खरोष्ठी दोनों लिपियों में 'महरजस रनरनस महतस अयस' लिखा मिन्नता है। इसके तेरह प्रकार के सिक्कें मिन्ने हैं जिससे प्रगट होता है कि वह बहुत समय तक राज्य करता रहा। इस

িস্ত

राजा के नाम का एक ताम्बे का सिका मिलता है जिसके अप्रमाग पर मोश्र का नाम तथा पृष्ठ पर ग्रय का नाम खुदा है। इस ग्रय नामक राजा का कोई लेख नहीं मिलता श्रोर न किसी साहित्यिक प्रंथ में उल्लेख श्राता है। श्रत: मोग के साथ अय तथा रपलरिव के बाद के अय को दो विभिन्न राजा मानते हैं। ग्रय के तेरहों सिक्के द्रम तथा चार द्रम की तौल के बराबर हैं। चाँदी के सिक्के द्रम की तोल बाले गोलाकार हैं तथा ताम्बे के सिक्के चौकोन तथा चार द्रम के तौल से कुछ भारी ही हैं। गांधार प्रांत के सिक्कों पर यूनानी देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं परन्त तत्त्रशिला प्रदेश वाले सिक्के भारतीय चिह्नों को लेकर तैयार किए गए है। उस प्रांत का प्रिय चिन्ह बृश्भ ( निन्द ) अय के सिक्कों पर प्रधान स्थान प्राप्त कर चुका है। सभी सिक्कों पर अञ्रमाग में श्रीक उपाधि सहित यूनानी श्रक्तों में राजा का नाम तथा पुष्ठ पर खरोष्ठी में महरजस रजरजस महतस प्रयस, ( महाराज राजराज महान अय ) विखा मिलता है। अय का रपलरिव से क्या सम्बन्ध था यह सिक्हों से ज्ञात नहीं होता पर उसे श्पलरिव का प्रत्र मानते हैं। अय के सिक्कों की तरह अयितव नामधारी राजा के सिक्के मिलते हैं। उस पर महरजस रजरजस महतस अयिता जिला है। सम्भव है कि यह पहले श्रय ( मोग के साथ वाला ) का पुत्र था। डा॰ कोनी श्रादि विद्वान श्रयित र को श्रय का उपनाम मानते हैं। परन्तु कोई निश्चित मत स्थिर नहीं किया जा सकता ।

जैसा कहा गया है कि अय के चाँदी के सिक्के तेरह प्रकार के मिले हैं परन्तु सब की बनावट एकसी है। अअभाग की ओर यूनानी अवरों मे प्रीक पदवी सिहत अय का नाम खुदा है और पृष्ठ पर खरोष्ठी में महान पदवी—महरजस रजरजस महत्तस — के साथ राजा का नाम मिलता है। इनमें देवी देवताओं तथा राजा की विभिन्न आकृतियों से मेद पाया जाता है। पहले प्रकार के सिक्के में अअभाग पर घोड़े पर स्वार शूल लिए राजा की मूर्ति तथा पृष्ठ पर बन्न लिए उप्पिटर की मूर्ति मिलती है। दूसरे सिक्कों पर बन्न चलाने के लिए तैयार ज्यूपिटर की मूर्ति या ज्यूपिटर के बदले में पलास देवी, विजया देवी, अथवा तालवृत्त लिए किसी देवी की मूर्ति खडी है। किसी सिक्के पर राजा की खडी मूर्ति के बदले उपरी भाग में ज्यूपिटर की मूर्ति बनाई गयी है। इस प्रकार तेरह प्रकार के चाँदी के सिक्के पूरी तरह से भीक नरेशों के चलाए सिक्कों की नकल पर निकाले गए। इसी राजा अय के चौबीस तरह के ताँबे के सिक्के मिलते हैं। ये सिक्के अधिकतर गोलाकार हैं और कुन्न चौकोर या वर्गाकार। इन पर राजा की मूर्ति के साथ हाथी, शेर, वृवभ भ निन्द ) की आकृतियाँ बनी हैं परन्तु बहुत से सिक्कों पर प्रीक देवी

देवताश्रो की मृतियाँ बनी हैं। सब सिक्कों के अअभाग में यूनानी अत्तर में पदवी सिहत राजा का नास लिखा है—(वैसिलिअस वैसिलियन मीगलो अजोय) प्रष्ठ पर खरोष्टी लिपि मे यह लेख—महरजस रजरजस महतस अयस (महाराज राजा-धिराज महान अय का) मिलता है। उदाहरण के लिए अयस के सिक्कों पर

पुष्ठ भाग यगभाग नन्दिकी मूर्ति घूमते हुए हाथी की आकृति या या नन्दि शेर की आकृति अथवा ग्रथ वा य्नानी देवता बैठे हुए राजा की मुर्ति . हरिमस था या **डि**सिठर घोड़े पर सवार राजा की मृतिं या या सिंहासन पर बैंठ डिमिटर हरमियस की मृतिं तथा तथा वैसिजियस वैसिजियन खरोष्ठी मे सब पर मीगलो श्रजोय जिला महरजस रजरजस (सब सिक्षों पर) मिलता है महत्तस लिखा है।

श्रय का एक प्रकार का सिक्का मिला है जिससे ज्ञात होता है कि वह सिक्का श्रां का से सहायक शानक हो जाने पर तैयार किया गया था। उस सिक्के पर श्रां भाग की श्रोर घोड़े पर सवार राजा की मूर्ति है और श्रय का नाम उपाधि सिहत मिलता है। एष्ठ पर खरोष्ठी श्रचरों में श्रयिलय का नाम लिखा है। इस प्रकार का सिक्का दुष्पाप्य है। श्रय के बाद श्रयिलय स्वतंत्र रूप से शासन करने लगा। इस कारण उसने श्रां नाम से चाँदी तथा ताँवे के सिक्के तैयार कराए। चाँदी के सिक्के दस प्रकार के हैं। ईसा पूर्व पहली सदी में ये सिक्के प्रचिलत थे। प्रायः चांदी के सिक्कों पर अग्रमाग में घोड़े पर सवार राजा की मूर्ति बनी है और यूनानी भावा तथा श्रचरों में उपाधि सिहत राजा का नाम (विसिलियस वैसिलियन मीगलो श्रजीलिजो) खुदा है। एष्ठ की श्रोर यूनानी देवी पलास, श्रूल लिए सैनिकों की मूर्ति, लक्ष्मी देवी, हाथ में तालहच की शाखा लिए देवी की मूर्ति श्रथवा नगरदेवता (?) की मूर्ति दिखलाई पडती है। सब सिक्कों पर महरनस रजरतस महतस श्रयलिपस

खरोष्टी अन्तरों में खुदा हुन्या है। अयिलय ने कई प्रकार के ताँवे के सिक्कों का प्रचार किया परम्तु सभी यूनानी िक्कों के नकल पर तैयार किए गए थे। यूनानी देवी देवताओं की मृर्तियों को प्रधान स्थान दिया गया है। चाँदी के सिक्कों की तरह इन पर लेख खुदे मिलते हैं।

इन सिक्कों के प्रतिरिक्त मिश्रित धातु के चाँदी के यहुत सिक्कों तचिशिला तथा परिचमी पंजाब में मिले हैं। उन पर भहें यूनानी प्रचरों में लेख मिलते हैं। राजा का नाम प्रथ लिखा है। लेखन शैं ली तथा मिश्रित धातु के कारण विद्वानों ने प्रजुमान किया है कि ये सिक्कों मोग्र के उत्तराधिकारी ग्रय का नहीं है परम्तु उस ग्रय के पौत्र ( प्रयत्तिय का पुत्र ) ग्रय द्वितीय के हैं। ग्रतः इनकी तिथि ईसयी सन् की पहली सनी ( ग्रारम्भ काल ) माना जाता है। इस ग्रय द्वितीय के सिक्कों पर ग्रयम के सिक्कों की तरह तैयार किए गए हैं। उन चाँदी के सिक्कों पर ग्रमभाग में घोड़े पर सेवार राजा की मूर्ति तथा यूनानी ग्रकों में लेख—वैसिलियमे वैसिलियस मीगलो ग्रजोय — मिलता है। एफ पर ज्यूपिटर की ग्राकृति वनीं है ग्रोर खरोफी में उपाधि सहित राजा का नाम—महरजस रजरजस महतस ग्रयस—खुदा है। ताँवे के सिक्कों भी प्रायः इसी प्रकार के हैं। इसके एक सिक्कों पर

**अजि**भारा

घोड़े पर सवार चाडुक लिए राजा की मूर्ति भड़े यूनानी अक्तों में राजा का नाम पृष्ठभाग

नग देवी की मृतिं तथा खरोप्टी खेख महरजस महतस भ्रमिक्स रजति रजस श्रयस खिखा है।

इन सिकों के श्रतिरिक्ति श्रय द्वितीय ने श्रपने गवर्नर ( प्रांत श्रधिपति ) श्ररपवर्मा के साथ सिक्के तैयार कराणु । इस प्रकार के सिक्के पर

श्रजभाग

घोढ़े पर सवार चाद्यक लिए राजा की मूर्ति, श्रत्यन्त भट्टे यूनानी श्रत्वरीं में उपाधि सहित राजा श्रय का नाम खुटा है। पृष्ठभाग

यूनानी देबी॰ पलास की मूर्ति खरोष्टी में इन्द्रवर्म पुत्रस अस्पवर्मस स्त्रतगद जयतस लिखा है [ श्रीक भाषा में स्त्रतरस गवर्नर ( च्याप) के लिए श्राता है । जयतस का, अर्थ विजयी है ] इसका श्रर्थ है—यह सिक्का विजयी

गवर्नर इन्द्रवर्मा के पुत्र ग्रस्पवर्मा का है।

इस प्रकार के अनेक चाँदी के सिक्के मिले हैं। मोश्र श्रय श्रादि शक राजाओं के बाद ईसा की पहली सदी में गुदफर नामक एक राजा शासन करता था। इस का राज्य सीस्तान से सिन्द की घाटी तक विस्तृत था। गुद्कर के सिक्के कई घातुओं के मेल से बने हैं। इस के सिक्कों पर जो लेख यूनानी श्रवर में मिलते है वे इतने श्रशुद्ध हैं कि उन्हें ठीक ठीक पढ़ना कठिन है। प्रसिद्ध विद्वान राखालदास बनैजीं ने गुदफर के 'तख्ते बहाई' वाले शिलालेख के आधार पर यह निश्चित किया है कि गुदफर किया बुविष्क के आस पास राज्य करता था। यह निर्श्चित किया है कि श्राधार पर किया गया है। गुदफर के चाँदी के सिक्के नहीं मिलते परन्तु ताम्बे तथा मिश्रित धातुओं के कई तरह के सिक्के मिले हैं। इन सिक्तों पर अश्रभाग में घोड़े पर सवार राजा की मूर्ति है और श्रीक लिपि में उपाधि सहित गुदफर का नाम लिखा है। एष्ट भाग पर खड़े हुए ज्यूपिटर की मूर्ति अथवा पत्नास की मृति श्रीर खरोष्टी श्रवरों में—महरज रजितरज शतरस देवबतस गुदफरस — मिलता है। इसके बाद गुदफर के भाई तथा भतीजे ने राज्य का भार श्रव्य किया जो उनके चलाए सिक्कों से प्रगट होता है। सम्भवतः राजा के कोई पुत्र न होने से गुदफर का आता श्रथांन्व के प्रश्र अववन्धरा ने शासन किया। उसके सिश्रत धानु के सिक्कों पर

अप्रभाग घोडे पर सवार राजा की मूर्ति तथा श्रीक श्रवरी में उपाधि सहित राजा का नाम पुष्ठभाग

विजय देवी को हाथ में लिए श्रीक देवता ज्यूपिटर की मूर्ति बनी है श्रीर खरोष्ठी में — महरजस रजतिरजस गुदफर अतपुत्रस श्रवदगश— लिखा मिलता है।

ताँव के सिक्के भी इसी प्रकार के हैं। गुदफर के बाद अर्थाग्न, अवद्गारा, सनवर तथा पद्धर आदि नाम सिक्कों पर मिलते है। जिनसे प्रगट होता है कि ये राजा गुदफर के बाद शासन करते रहे।

पहले कहा जा जुका है कि युद्शी जाति के लोगों ने चीन के समीप प्रांतों को छोड़ कर पश्चिम श्रोर वंच (oxus) नदी के किनारे श्रपना घर बनाया। वाह्मीक पर भी उनका श्रधिकार हो गया था। ईसा पूर्व

कुषाण वश दूसरी सदी में हूण लोगों ने वंच तथा वहीक पर आक्रमण किया इसिकेप युद्शी जाति को वहाँ से हटना पडा। इनकी कई शाखाएँ थी। भारत की श्रोर श्राने वाली शाखा (कुगण) छोटे युद्शी के नाम से पुकारी जाती है। कुजुल उनका ऋगुआ था जो भारत में कुशाए राज्य का संस्थापक माना जाता है। जस्टिन ने ऐसा ही लिखा है। विद्वानों की धारणा है कि काबुल से युनानी राज्य को अंत करने वाला किउ चिउ किउ श्रीर क्रवाण सिक्कों वाला क्रजुल कद्फिस दोनों एक ही व्यक्ति हैं। क्राण वंश में जितने शासक हुए सन ने सिक्के चलाए: कुजुल कदफिस ने बाह्रीक से दिशिए पश्चिम की छोर बढ कर काबुल पर भी ऋपना प्रभाव जमाया। उस प्रांत से कुछ् ऐसे सिक्के मिले हैं जिन पर एक श्रोर यूनानी श्रंतिम राजा हरमेयस का नाम खुदा है श्रौर दूसरी श्रोर खरोष्ठी भावा में कुजुल कसस (कडकाई सस ) का नाम द्यंकित है। ये सिक्के ताँबे के हैं। इनके चाँदी के जो सिक्के मिले हैं उनको मिश्रित धातु से तैयार किया गया था। इस प्रकार के सिक्को से यह मालूम पढ़ता है कि काबुल प्रांत के विजय करने पर कुजुल कसस ( प्रथम कु गए नरेश ) ने श्रंतिम यूनानी राजा के साथ मिलकर शासन किया अथवा हरमेयस के श्रंत हो जाने पर भी उस प्रांत में प्रचितित सिक्षे के ढंग पर अपनी मुद्दानीति स्थिर की । चूँ कि उस भाग में अधिकतर विदेशी ( यूनानी ) निवास करते थे अतएव उनको प्रसन्न करने के लिए पहले पहल कुजुल ने हरमेयस के सिक्कों की तरह ( उसके नाम के साथ मुद्रा का प्रचार किया और पृष्ठ की श्रोर खरोष्टी भाग मे श्रापना नाम श्रंकित कराया। इसका यह भी श्रर्थं निकालः जा सकता है कि उसने यूनानी सिक्कों को अपने नाम से अंकित कर चलाया और धीरे धीरे उस प्रकार के सिकों को हटा दिया। कुजुल कडफिस का यह कार्य राजनीतिपूर्ण था। यूनानी शासन का श्रंत हो जाने पर भी विदेशी प्रजा में श्रशांति न हो पायी। कुजुल ने पहले हरमेयस के ढग के सिक्के तैयार किए फिर उसने अपने नाम की सदाएँ तैयार कराई'। कुशाया के प्रथम शासक को कडफाइसिस (कडफिस) प्रथम के नाम से भी पुकारा जाता है। क्योंकि उसी वंश के दूसरे राजा ने भी अपना नाम वही रक्खा। कडफिस पहले के सब सिक्के ताँवे के ही थे। उनकी तौल ३० प्रोन के बराबर थी तथा बनाने की शैली भी यूनानी थी । परन्तु उसने हरमेयस तथा ऋपने सिक्कां पर खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया। कुजुल के सिक्के भारतीय प्रभाव से वंचित न रह सके। पहले तो सिक्तों पर राजा के सिर के श्रतिरिक्त यूनानी देवता की ऋकृति भी मिलाबी है। बाद में उस प्रांत में प्रचलित शैवधर्म का प्रभाव पड़ा | कुजुल तथा उसके उत्तराधिकारी कडफिस द्वितीय के सिक्के इस बात के ज्वलंत उदाहरण हैं। राजा के स्थान पर शिव के बाहन नन्दी की आकृति बनाई जाने लगी और पृष्ठ की ओर खरोष्टी में राजा नाम पदवी के साथ उश्चिखित किया गया । उन पर कुष्य कफसस सच धर्मठितस लिखा है । क्रशाय राजा सच्चे

धर्मातमा बतलाए गए हैं। सम्भवतः धर्मीठतस की पदवी इस प्रांत पर विजय प्राप्त करने के वाद कुशाय नरेश ने धारण की थी। कुजुल के सिनकों के देखने से यह स्पष्ट मालूम हो जाता है कि काबुल के प्रांत में मुद्रा पर मारतीय •प्रभाव बढता जा रहा था। सिक्कों पर यूनानी चलर भहें दक्त से खुदे हैं। उनमें पहले की सी कला का सर्वथा श्रमाव है। चांदी के स्थान पर ताम्ये के श्रिक सिक्के बनते रहे। इसका श्रथ्य यह निकलता है कि युनानी मुद्रा नीति का श्रधः पतन हो रहा था। खरोष्ठी लिपि प्रधान स्थान प्रहण कर रही थी। भारतीय चिन्ह धार्मिक श्रथवा स्थानीय सिक्कों पर स्थान पाने लगे। इस प्रकार कुनाय राज्य के श्रारम्भ से ही भारतीयता का समावेश तत्कालीन मुद्रा में होने लगा।

कज़ल के परचात् उसका उत्तराधिकारी कइफिस द्वितीय गही पर बैठा । भारत में सर्व प्रथम सोने के सिक्के तैयार कराने का श्रेय इसी को है। विम कदिफस ने अपने पैतृक राज्य को विस्तृत किया । काब्रल प्रांत पर शासन करने के पश्चात् भारत में पंजाब तथा सिन्ध की वादी में ऋपना प्रभुत्व स्थापित किया श्रीर परहव राजाश्रों को परास्त किया। यह घटना ईसवी।सन पहली सदी का है। उस समय रोम के न्यापार के कारण सोने के सिक्के भारत में बहुत संख्या में आते रहे । विमकदफिस ने उसी ढङ्ग. तौल तथा आकार के सोने की सदाएं तैयार करायी । तौल में सिक्के १२४ओं न ( रोम की तौल ) के बराबर है। इससे पूर्व तथा क्रवाण राज्य के बाद में शासन करने वाले जनपद तथा गण राजा श्रधिकतर तान्वे के सिक्के चलाते रहे। उन्ही सिक्कों से समाज के सब कार्ब ( ऋय विक्रय के ) सरलता से होते रहे । सर्व साधारण जीवन के लिए सोने के सिक्कों की कोई आवश्यकता न थी जैसी आज कल अवस्था है । केवल अन्तराष्ट्रीय व्यापार की सुगमता के लिए सोने के सिक्के व्यवहार में लाए जाते थे। यही कारण है कि क़राण नरेशों ने सोना का प्रयोग किया था और ताम्वे के सिक्के तैयार कराने की आवश्यकता न समकी । ताम्वे के सिक्के पहले से ही अधिक संख्या में सर्वंत्र प्रचलित थे। क्रवाया राजा ने शैव मत स्वीकार कर लिया था। (जो सिक्कों के अध्ययन से ज्ञात होता है) अतः उसने सोने के सिक्के पर न्निश्चल-धारी शिव तथा नन्दी (शिव के वाहन ) की श्राकृतियाँ तैयार करायीं । पहन राजाओं के स्थान पर शासन करने के कारण कु गण नरेश ने उनकी लस्बी पदिवर्षे को कायम रक्त्वा जो सिक्कों पर ख़दी मिलती हैं। इसके सिक्कों पर पढ़वी के साथ 'शैवमतावलम्बी होने की शब्दावली पायी जाती है | लिखा है-महरजस रजितरजस सर्वजोग ईश्वरस्य महेश्वरस्य विमकदिष्यस शतरस—शैव महाराजा धिराज विमकदिफस का यह सिक्का है। विम ने नोई भी चांदी के सिक्के नहीं

तैयार कराए जो श्राश्चर्य की बात मालूम पहती है। जिस गांत पर दो सो व तों से चांदी के सिक्कों का प्रचार था (यूनानी तथा शक पहन नरेशों के सिक्कें) वहाँ पर इसका श्रमाव श्राश्चर्य की बात हो जाती है। पर घटना तो ऐसी ही है। सम्भवतः विमकदिष्म को सोने के सिक्कों के प्रचार के लिए श्रिष्क सचेत रहना पढ़ा, वह नये—प्रकार की मुद्रा नीति में व्यस्त था श्रतएव चांदी के सिक्कों की श्रोर उसका थ्यान न जा सका। इसका मुख्य कारण यह था कि श्रन्तराष्ट्रीय व्यापार को सम्भावने के लिए सोने के सिक्कों की ही श्रावश्यकता थी ताकि कय विक्रय में कठिनाई न हो। इसी को ध्यान में रखकर शैली, तौल तथा श्राकार का भी श्रनुकरण किया गया था। चांदी तथा ताम्वे के सिक्के श्रिष्क संख्या में पहले से प्रचलित थे जिनसे सभाज के कामों मे कठिनाइयाँ न रही श्रीर सब कार्य शब्दे हंग से चलते रहे। फिर भी सोने के बाद ताँचे का प्रयोग उसने किया था। इसका एक यह भी कारण हो सकता है कि सोने चाँदी के श्रनुपात में श्रिष्क श्रम्तर न होगा श्रतएव चाँदी के स्थान पर सोने को श्रपनाया गया। ताँचे के सिक्के भी उसने चलाया था।

विम के बाद अधारा देश का सब से प्रसिद्ध राजा कतिप्क ने शासन की बागडोर अपने हाथ में ली। इसने क्रवाण राज्य को काश्गर खोतान से लेकर काशी तक विस्तृत किया जो उसके सिक्कों से पता चलता है। किन्क ने भी सोने के सिक्के तैयार कराए जो रोम के तौल के बराबर हैं। उसके सिक्कों पर विभिन्न देवताओं की आकृतियाँ बनी मिलती हैं। राजा ने ईरानी भाषा तथा वेशभूषा को ऋपनाया। सिक्कों पर ऋजभाग में ईरानी वेश में राजा की मृति श्रंकित है जो अग्निकुएड में हवन करते हुए दिखलाया गया है। उसी श्रोर ईरानी भाषा में पदवी ( शाहात्रशाहि ) के साथ राजा का चाम लिखा है। पृष्ठ और, यूनानी देवता, चन्द्रमा, सूर्यं, चतुर्भुंजी शिव की मूर्तियाँ अलग अलग सिकों पर मिलती हैं यानी कनिष्क ने यूनानी हिन्दू व पारसी देवी देवताओं को सिकों पर स्थान दिया था। चूंकि कनिष्क बौद्ध था श्रतएव सगवान बुद्ध की भी मूर्ति सिकों पर ख़ुदी मिलती है। इसका यह तात्पर्य है कि कनिष्क ने सभी धर्मों से सिंहण्युता का भाव रक्ता । ईरानी देवता सूर्य को भी स्थान दिया । उस प्रांत में शैव मत का प्रचार होने से शिव की आकति ख़ुद्वायी जिसे उसके पूर्वज विमकदितस ने अपनाया था ] श्रीर श्रंत में स्वयं बौद्ध होने के कारण बुद्ध की मूर्ति को सिकीं पर तैयार कराया । इस प्रकार उसके धार्मिक मावनात्रों का पता चलता है । यही राजा है जिसने शक-सम्वत् की स्थापना की और अपना नाम असर कर गया।

उसके सिक काबुल से खेकर संयुक्त प्रांत के गाजीपुर जिले तक पाये जाते हैं। सोने तथा ताँवे के सिक्के ही सर्वज्ञ पाए गए हैं।

कनिष्क की तरह उसके उत्तराधिकारी हिवष्क के सोने तथा ताँवे के सिक्के मिलते हैं। इसके सिक्हों पर भी यूनानी, हिन्दू तथा पारसी देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिलती हैं। सिक्कों के अग्रमाग में युनानो अवर तथा प्राचीन पारसी भाषा में साहानुसाहि हुविष्क कुत्राण (राजातिराज कुताणवंशी हुविष्क) तिखा मिलता है। हुविष्क के बाद वासुदेव कुशाय राज्य का शासक हुआ। जिसके समय से पूर्व ही राज्य की अवनित प्रारम्भ हो गयी थी। पूर्व का मध्यदेश तथा अफगानिस्तान कुराख लोगों के हाथ से निकल गया । जनपद तथा गख शासकीं ने इसे नष्ट करने से सहायता पहुंचायी । वासुदेव ने हिन्दू देवता को अपनाया था इसलिए उसके सिक्कों पर महादेव की मृतिं मिलती है। वास्रदेव का शासन ( तूसरी सदी ईसवी सत् ) मे समाप्त हो जाने पर क्रुशया राज्य कई छोटे छटे राज्यों में विभक्त हो गया। कनिष्क तथा वासुदेव नामधारी दूसरे राजाश्रों ने सिक्के तैयार कराए जो द्वितीय कनिष्क तथा दूसरे वासुदेव के माने जा सकते हैं। कुषाण वंशी प्रसिद्ध राजा कनिष्क के सिक्के अच्छे ढंग के है तथा उनपर केवल युनानी अन्तरों का प्रयोग किया गया है। परन्तु कनिष्क नाम वाले अन्य सिक्के बनावट से प: को सिक्कों से घटकर है । उनपर ब्राह्मी श्रवरों का प्रयोग मिकता है। इसी प्रकार वासुदेव ( प्रथम ) तथा पीछे के वासुदेव नाम वाले सिक्कों की मुलना की जाय तो वही बातें ज्ञात होती है। ये सिक्के प्रथम वासुदेव के बाद तैयार किए गए थे जो कनिष्क हितीय तथा वासुदेव हितीय के ही हो सकते हैं। इस प्रकार वासुदेव के बाद द्वितीय वासुदेव तत्परचात् द्वितीय कनिष्क सिंहासन पर बैठे। श्रफगानिस्तान, सिस्तान तथा एंजाब में इनके सोने के सिक्के मिले हैं। इनको पीछे के कुराण अथवा किदर कुत्राण कहा जाता है। यद्यपि इनके सिकों की तौल १२० प्रेन के ज्ञास पास है परन्तु भद्दे ढंग से तैयार किए गये थे। इनके सिक्कों पर यूनानी अत्तर के बदले ब्राह्मी का प्रयोग किया गया है। राजा के पैरों के बीच या दाई वा वायी श्रोर बाह्यी श्रवर दिखलायी पहते हैं। कुछ विद्वान तृतीय वासुदेव की भी स्थिति मानते हैं जिसके समय में (ईसा की तीसरी सदी ) कुत्राण वंश का श्रंत हो गया। इसके बाद अनेक प्रादेशिक राजा हुए जिन्होंने अपने नाम का सिद्धा चलाया तथा सब ने विछले कुत्रागों की सुद्रा नीति को अपनाया। नाम लिखने का वही ढंग स्थिर रक्खा। अफ्रगानिस्तान में किदर कुगर्यों के सोने के सिक्के मिले हैं जो कुगर्यों के ढंग के हैं परन्तु भद्दे रीति से तैयार किए गए थे। नाम लिखवे का प्रकार वहुत समय तक वैसे ही

चलता रहा । यहाँ तक कि ग्रुप्त नरेशों ने भी उसे अपनाया । उनके सोने के सिकों पर राजा का नाम वाएँ हाथ के नीचे लिखे जाते रहे ।

यह कहना कठिन है कि कुशाय साम्राज्य में किन स्थानों में टकसाल घर था। संयुक्तप्रांत के एटा जिले से सिक्के इ।लने का सांचा मिला है जो पक्की मिटी ( लालरंग ) का है। उसे देखने से पता चलता है कि एक

सिक्ते तैयार साथ मण्डल में कई सिक्के ढाले जाते होंगे। सिक्तों के करने की रीति वास्तविक इलने के स्थान तक गली धातु के पहुँचने के तथा स्थान लिए निलयों बनी हैं। चिन्ह से वह सांचा कुषाण कालीन मालूम एड़ता है। यानी कुषाण सिक्के मिट्टी के साचे में

ढालकर बनाए जाते थे। एटा के अतिरिक्त अन्य कई स्थान-राजधानी आदि— अवश्य होंगे जहाँ ढालने का काम किया जाता होगा।

जैसा प्रारम्भ में कहा जा जुका है कि भारतीय मुद्दाशास्त्र में कुषाण सिकी को विशेष स्थान प्राप्त है। इसी वंश ने सर्व प्रथम सोने के सिक्के तैयार कराया। यह सर्व सम्मति से सिद्ध हो जुका है कि कुषाण कुपाण सिक्के वंश के सर्व प्रथम शासक कदफिस प्रथम था। उसी ने श्रंतिम यूनानी राजा के साथ ताम्वे के सिक्के चलाये। केवल इसी धातु के छः प्रकार के सिक्के कुजुल कदफिस ने तैयार कराए थे। पहले प्रकार के सिक्के पर दोनों श्रोर उपाधि सहित राजा का नाम मिलता है।

श्रप्रभाग

यूनानी राज हरमेयस का स्राधा शरीर भहें यूनानी स्रत्तरों में कुषायों को-जो लोक - दिफ - जोय (कुषाया को - जो - ले कैंदिफिसस) पृष्ठभाग

श्रीक देवता हरक्यू लिस की मूर्ति, खरोष्ठी भाषा में कुजुल कसस कुषाया यवगस श्रमठिदस [कुशया के धार्मिक राजा कुजुल का सिका]

कदिफिल प्रथम के अन्य सिकों पर यूनानी तथा भारतीय चिन्ह हैं। अप्रभाग में यूनानी अवरों में कुपाण राजा का नाम तथा पृष्ठ और खरोब्टी भाषा मे उपाधि सिहत राजा का नाम मिलता है। कुजुल को ध्रमिठिद्स या सच ध्रमिठिद्स (सच्चे धार्मिक) की पदनी से निभूषित किया गया था। अन्य सिकों पर

ग्रम्रभाग

**पृष्ठभाग** 

शिरस्त्राण पहने राजा का

सिपाही की मूर्ति

सस्तक

या

या रोम के सम्राट् ग्रगस्टस के समान चित्र

श्रथवा निन्द श्रादिकी मूर्तियाँ हैं तथा श्रशुद्ध यूनानी भाग में राजा का नाम मिलता है। त्रासन पर बैठे राजा की मूर्ति

ग्रधवा

कँट की मूर्ति बनी है । खरोष्टी ग्रहरों में कदफिस के नाम से पूर्व नाना तरह की उपाधि श्रंकित है । किसी पर

- (१) कुवाया यनुगस प्रमठिदस
- (२) महरयस रयरयस देवपुत्रस
- (३) महरजस महतस कुष्या नाम से पहजे जिखा है अथवा दो उपाधियों को मिला दिया गया है— महरयस रजतिरजस कुछल कसस कुष्या यसुगस घमठिदस

कुजुल कदिफेस के पश्चात् ईसवी सन् की पहली सदी में कदिफेस हितीय ने उत्तरी पश्चिमी भारत तथा कानुल प्रांत में शासन किया। इसे विम कदिफेस भी सिक्कों पर लिखा गया है। भारत में सोने। के सिक्के चल ने का श्रेय विम कदिफेस को ही है। इसके सोने के सिक्के रोमन सिक्के की तौल (१२४ श्रेन) तथा शैली के समान है। इसने कई प्रकार के सिक्के तैयार कराए जो उत्तरी पश्चिमी भाग के श्रधिक चेत्र में फैले थे। सोने के सिक्कों पर शिव की मूर्ति बनी है तथा किसी पर राजा के लिए महीरवर की पदवी खुदी मिलती है। इन प्रमाणों से विम कदिफेस शैवमतावलम्बी माना जा सकता है। इन सिक्कों पर

#### श्रमाग

राजा शिरस्त्रााया और सुकुट पहने मेव से निकलता मालूम पड़ता है। हाथों में गदा और शूल लिए है। सिर के पीछे युनानी अहरों में

#### पुस्ठभाग

निन्द के साथ शिव की मूर्ति बनी है। त्रिश्रल तथा परशु हाथों में। दिखलाई पड़ती है। खरोष्ठी में महान उपाधि सहित राजा का नाम निकल रही हैं। राजा हाथों में गदा तथा न्याय दण्ड लिए है। हुविष्क का चेहरा बादल से निकलता मालूम पडता है। पृष्ट श्रोर किनष्क के सिकों की तरह विभिन्न देवताश्रों —यूनानी, हिन्दू, पारसी की मूर्तियाँ मिलती हैं। उन देवी देवताश्रों का नाम यूनानी श्रवरों में लिखा मिलता है। हुविष्क के कई प्रकार के ताँवे के सिक्कें मिले हैं जो सोने से भिन्न हैं। इस पर

#### ग्रजमाग

हाथी पर सवार हाथ में ग्रूल तथा श्रंकुश लिएे, सिर पर मुकुट पहने राजा की मूर्ति है पृष्ठ भाग

विभिन्न देवी देवताओं की मूर्ति तथा उनका नाम श्रंकित

दूसरे ढङ्ग के तॉवे के सिक्के मिले हैं जिनपर श्रम्रभाग में पैर नीचे श्रासन पर बैठे राजा की मूर्ति है। पृष्ट श्रोर वही देवी तथा देवताश्रों की मूर्तियाँ बनी हैं। हुविष्क के सोने तथा तॉवे के सिक्कों का खुब प्रचार था।

हुविष्क के पश्चात् कुशाण वंश का शासन वासुदेव के हाथों में आया। उसके समय से इस वंश की अवनित प्रारम्भ हो गयी। अफगानिस्तान का प्रांत इसके हाथों से निकल गया। मशुरा के सिवाय अन्य किसी भी लेख में वासुदेव का नाम नहीं मिलता। इसका राज्य ईसवी सन् की दूसरी सदी तक उत्तरी भारत में कायम था। इसके सोने तथा ताँबे के भी सिक्हें मिले हैं। सोने के सिक्हों पर

### अग्रभाग

राजा श्राग्निवेदी के सामने खबा है शिस्खाण तथा वर्म पहने है, तजवार बायीं श्रोर चूनानी श्रवरों में शाश्रोननो शाश्रो वजोदो कुशानो (कूषाण राजा- धिराज वासुदेव)

## पृष्ठ भाग

निन्द् के साथ खड़े शिव की
मूर्ति, माला तथा त्रिश्र्ल हाथोंमें जीक असरों में जोइशो (शिव) लिखा है। कही शिव के स्थान पर नाना की मूर्ति मिलती है।

राजा के ताँबे के सिक भी इसी तरह के हैं। सिक्कों की संख्या कम होने से यह अनुमान किया जाता है कि कु गण बंश की अवनित हो रही थी। वासुदेव के मृत्यु के बाद कुषाण राज्य छोटे छोटे राज्य मे विभक्त हो गया। उनमें गवर्नर शासन करते रहे। किनक तथा वासुदेव के ढङ्ग के जो सिक्के मिले हैं उन पर किनक तथा वासुदेव के गाम अंकित हैं। इससे अनुमान किया जाता, है कि ये सिक्के किनक हितीय, वासुदेव हितीय तथा तृतीय के होंगे जिन्होंने अफगानिस्तान

फलक सं०८



सीस्तान अथवा भारत के उत्तर पश्चिम भाग मे नाम मात्र का शासन किया था। उनकी प्रमाणिकता लेखों तथा सिको से सिद्ध होती है। किनक के दो प्रकार के सिक्के मिलते हैं। पहला सिक्का बढ़िया बना है और उस पर केवल युनानी भाषा का प्रयोग दिखलाई पडता है। कनिष्क नाम वाला दसरे सिक्के पर युनानी तथा बाह्यी भारा में लेख मिलते है। यदि दोनों प्रकार के सिकों की तुलना की जाय तो दूसरा सिक्का कनिष्क ( बीम कड़फिस के उत्तराधिकारी ) का नहीं हो सकता। बासदेव के शासन के बाद ही बना होगा। इसलिए ब्राह्मी लेख वाले सिक किनक द्वितीय के माने गए है। मुद्रा शास्त्र वेत्ता सिकों के प्रमाख पर कनिष्क द्वितीय तथा वासुदेव द्वितीय का अतस्ति स्वीकार करते हैं। खेखों के आधार पर किनक दितीय वासदेव के बाद ही शासन का अधिकारी हुआ । सीस्तान, पंजाब तथा बक्तानिस्तान में एक प्रकार का सिका मिला है जिसपर राजा के बायी श्रीर बाह्यी अवरों में 'वस' लिखा है। इसके अतिरिक्त दोनों पैरो के बीच में कुछ बाह्यी अनर दिखलाई पदते है । ये सिके द्वितीय वासुदेव के माने जाते हैं जो बासदेव प्रथम के बाद शासक हुआ । विद्वानों का अनुमान है कि द्वितीय वासदेव ने हितीय कनिष्क की अधीनता स्वीकार की थी। हितीय कनिष्क १८० ई० के समीप गद्दी का मालिक बना । इसके अनेक सिक्के प्रचलित थे जिससे जात होता है कि कनिष्क द्वितीय का राज्य अधिक समय तक रहा । कारमीर से सीस्तान के विस्तृत चेत्र में इसके सिक्के मिलते है। भारत वर्ष का पूर्वी भाग ( मधुरा प्रांत व पूर्वी पंजाब ) में यौधेय संघ के विद्रोह के कारण क्रवाण राज्य से वे भाग निकल गये। द्वितीय कनिष्क राज्य का कार्य गवर्नरों की सहायता से चलाता रहा । उसके सिकों के ऊपरी भाग में ब्राह्मी श्रवरों में वीरु. बस. यही शब्द मिलते है। ये साफ बतलाते है कि वासुरेव, बीरुपास तथा महीश्वर उसके चत्रपथे। बास्देव (द्वितीय) स्यात् कनिष्क द्वितीय का पुत्र था। अन्य दो उसके माई होंगे जो गवन र का काम करते रहे । उसी के अन्य सिक्कों पर वि शी वृ श्रवर बाह्यी में राजा की दाहिनी श्रोर तिखे मिलते हैं। सम्मवतः वे अत्रर उन क्त्रपो के संविध नाम थे जिन्होंने विभिन्न केंग्रों में शासन किया ।

इस तरह संचिप्त नामों का सिक्कों पर स्थान पाना कुशिश काल के पीछे की एक महत्व पूर्ण घटना है। पहले के कुशिश नरेशों ने गवर्नरों को ऐसी स्वतंत्रता न दी थी ताकि वे अपना नाम राजकीय सिक्कों पर लिखवायें। सिक्कों के अध्ययन से यह अगट होता है कि कनिष्क द्वितीय के बाद पंजाब आदि प्रांतों में गवर्नरों (चत्रपों) ने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी। केन्द्रीय शासक ने नयी प्रथा से सिक्कों पर नाम लिख कर उन्हें खुश करने की बात सोच निकाली । उसके बाद वे पूर्ण स्वतन्त्र हो गए। कनिष्क द्वितीय ने दो प्रकार के सिक्कें चलाए। प्रथम तो वासुदेव के सिक्कों की तरह शिव निन्द वाले सिक्कें हैं दूसरे सिक्कें पर रोम की देवी अरदोचों को स्थान मिला है। उस समय कुपाण राजाओं का भारतीय ढंग पर नाम करण आरंभ हो गया था।

ईसवी सन २१० के वाद वासुदेव नामधारी कुराण राजा के शासन में गंगा का द्वावा हाथ से निकल गया। राजकुमारो ने ( जो गवर्नर थे ) स्वतन्त्र राजा की पदवी-शाहानुशाह धारण करली। वल्ख, समरकंद से पश्चिमी पक्षाव तथा श्रफगानिस्तान से कृपाण राज्य का श्रन्त शासैनियन जाति वालों ने कर दिया। सिक्षों से यह बाते प्रमाणित होती हैं । शसैनियन राजाओं ने अअभाग की श्रोर राजा का सिर तथा पृष्ठ ग्रोर निन्द श्रीर शिव वाला सिक्का तैयार कराया। सिकों पर उन्हों ने बड़ी पदवी 'शाहानुशाह' को स्थान दिया ताकि शसैनियन लोगों का महत्व सब पर विदित हो जाय। शसैनियन सिक्कों पर ब्राह्मी के स्थान पर पह्नवी भाषा का प्रयोग होने लगा। अञ्चभाग में राजा का सिर सामने देखते हुए चित्रित है श्रीर पृष्ठ श्रीर हवन कुण्ड से ज्वाला निकल रही है। दी परिचायक दोनों तरफ खड़े हैं। पांचवी सदी में हुए लोगों ने इनके सिक्कों के श्रनुकरण पर श्रपनी सुद्धा तैयार करायी । उस समय से कई प्रकार के निश्रित धासुओं का विचित्र ढंग के सिक्के राजपूताना प्रांत में दसवी सदी तक प्रचलित रहे जिसे 'गिधया' सिक्के कहते है। अगले अध्याय में इनका विस्तार पूर्वक वर्णन किया नायगा। पूर्वी पंजाब में कुषासो के उत्तराधिकारी के बारे में कोई निश्चित बात मालूम नहीं है । वासुदेव के ढंग वाले भट्टे सिक उस प्रांत मे मिले है जिन पर शीलदल आदि का नाम मिलता है। सम्भवतः यही छोटे राजा पंजाब में गुप्त सम्राट समुद्र के दिग्विजय तक शासन करते रहें।

ईसा की चौथी सदी मे पेशावर के पास एक जाति ने विद्रोह खड़ा किया जिसे छोटे कुपाण या किदार कुषाण के नाम से पुकारते थे। पहला किदार शासक शसैनियन के ऋघीन होकर पेशावर पर राज्य करता

किदार कुषाण् था। किदार ने काश्मीर तथा मध्य पंजाब को जीत जिया। इस कारण से शसैनियन तथा किदार मे युद्ध होता

रहा। श्रम्त में विजयी हुए। स्वतंत्र रूप से किदार ने सिक्के चलाए जो रासैनियन दक्त का है। उसमे राजा का आधा रारीर बना है और वह सामने देख रहा है। ब्राह्मी श्रन्तों में राजा का नाम खुदा है। इससे यह प्रगट होता है कि राक लोगों का भारतीय करण हो रहा था। नाम के श्रतिरिक्त राक लोगों ने भारतीय संस्कृति को भी अपना लिया । ये सिक्के चांदी तथा जस्ता धातु के बनते रहें। इन सिक्कों पर

अप्रभाग

राजा का आधा शरीर बना है, पगडी (ताज के'डक्क) की गांठ बंधी है चांद की मूर्ति, बाल सिर पर फाडी की तरह विखरे हैं, दावी नहीं दिखलायी पड़ती, राजा कुण्डल तथा। हार 'पहने हुए हैं, | बाक्षी | अवरों में किदार क्वाय लिखा है। पृष्ठ भाग तीनकोने वाला श्रम्तिकुष्ड, लपट निकल रही है, दोनों तरफ दो नौकर्ष्वहे ज्वाला को देख रहे हैं।

किदार के प्रत्न पिरो ने तत्कालीन गुप्त नरेश से युद्ध ठान लिया। अन्त में चन्त्रगुप्त द्वितीय ने इसको हराया था। पूर्वी भाग में परास्त होने पर पिरो को पिरचमी भाग में भी शसैनियन राजा शापुर तृतीय ने पुनः हराया। पिरो ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। उस समय से ( पांचवी सदी) किदार कुशाया के सिक्के बन्द हो गए परन्तु छोट्टे राजा उनका अनुकरण कर सिक्के तैयार करते रहे। गुप्त शासन काल में सुद्धा नीति केन्द्री भूत-हो गई। गुप्त नरेशों के अतिरिक्त सिक्का तैयार करने का अधिकार किसी को न था अतएव उन्होंने गुप्त आजा को शिरोधार्थ किया और सिक्कों का बनाना बन्द कर दिया।

# सातवां अध्याय

## गुप्त कालीन सिक्के

ईसवी सन् की तीसरी सदी में उत्तरी मारत में एक नवीन साम्राज्य का उद्य हुम्मा जो इतिहास में अपने वैभव के कारण 'स्वर्ण-युग' के नाम से विख्यात है। इस काल के सभी कार्यों में नवीनता तथा भारतीयता दिखलाई पड़ती है। गुप्त सम्राटों ने तीन सौ वर्षों तक आदर्श रूप से पाटलिपुत्र में शासन - किया और प्रत्येक दिशा में देश उन्नति की ओर अअसर होता गया। विकमादित्य के शासन काल में भारतीय संस्कृति चरम सीमा को पहुँच गयी थी। साहित्य तथा लित कला के पूर्ण विकास के म्रतिरिक्त देश धनधान्य से भी पूर्ण था। इनसब की कांकी सिक्कों के अध्ययन से पायी जाती है। शनैः शनैः सभी बातें भारतीय शैली में हाली गयी। सिक्कों के सूक्म विवेचन से उस उच्च सभ्यता का ज्ञान हो जाता है। इस चर्चा के आरम्भ से पूर्व गुप्तकालीन राजनैतिक तथा आर्थिक म्रवस्था की जानकारी अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि सिक्के का इतिहास उन बातों से गहरा सम्बन्ध रखता है। म्नतपुव पूर्व पीठिका को जान लेना युक्ति संगत-है।

तीसरी सदी में भारत में छुंगों के बाद फिर ब्राह्मण धर्म का उत्थान श्रारम्भ हो गया। कुपाण राजाओं को पंजाब आंत में गण राजाओं ने ध्वंस कर डाला। इस प्रकार पिछले कुगाणों के स्थान पर गण शासक तथा छोटे छोटे राजाओं ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। पाटलिपुत्र में 'श्रीगुस' नामक व्यक्ति ने एक राज्य स्थापित किया जो त्रागे चलकर विशाल साम्राज्य का रूप धारण कर लिया तथा उसी संस्थापक के नाम पर यह वंश गुसवंश के नाम से विख्यात हुआ। इसके पौत्र चन्द्रगुप्त प्रथम ने पाटलिपुत्र के समीपवर्ती लिच्छवी प्रजातंत्र शासक की राजकुमारी से विवाह कर अपने प्रभाव तथा राज्य को विस्तृत किया जिसका वर्णन विष्णु पुराण में मिलता है। गुप्त रानी-कुमोर देवी से उत्पन्न समुद्रगुप्त ने सारे भारतवर्ष में दिग्वजय कर सभी राजाओं को परास्त किया। जिसके शक्ति का वर्णन प्रयाग की स्तम्भ प्रशस्ती में पाया जाता है। इससे पता चलता है कि समुद्र ने धर्म विजयी की नीति को अपनाया था। राज्य तथा गण तंत्र को समाप्त कर उनको अर्पने राज्य में सम्मिलित न किया वरन् उसी वंश के शासकों ने उसकी अर्पने राज्य में समितित का अपनाया था। शास्त के समीप द्वीप के शासकों ने उसकी अर्पने राज्य से समितित कर ली थी। इस विजय यात्रा के अंत में उसकी अर्पनेता स्वीकार कर ली थी। इस विजय यात्रा के अंत में

समद्रगत ने अरवमेघ यज्ञ किया जिसकी प्रमाणिकता सिक्कों से सिख की जाती है। समुद्र केवल योद्धा ही न या परन्तु स्वयं कवि तथा गुरामाही था। प्रयाग की प्रशस्ति में इसे कविराज की पदवी से विभाषित किया गया है तथा संगीत में नारत को भी लिखत करने वाला बतलाया गया है। लेख के आधार पर यह कथन अन्युक्तिमय समक्ता जाता परन्तु ससुद्र गुप्त के वीखा वाले सिक्के से यह पहर किया जाता है कि गम सम्राट संगीत का अच्छा जानकार था। ऐसे पिता के उत्तराधिकारी होने का गर्व चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की था। साहित्य तथा सिक्कों की सहायता से उस महान सम्राट समृद्र गुप्त के बाद राज्य का भार होने वाला काच गुप्त नामक शक्तिहीन शासक माना जाला है। ऋस्तु । थोहे समय के बाद ही विक्रमादित्य ने शासन की बागडोर अपने द्वाध में ली । इसके समय में साम्राज्य की सर्वाक्षीय उन्नति हुई। पश्चिमी भारत में विदेशी शक र।जाश्रों को परास्त कर राज्य की वृद्धि की तथा इस्तो ने गुप्त कालीन सुद्धा में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के तैयार कराये थे। साम्राज्य की समृद्धि दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती ही गयी जिसका वर्णन चीनी यात्री फाहियान ने किया है। विक्रमादित्य के पुत्र कुमारगुप्त का शासन उसी आदर्श मार्ग पर चलता रहा। इस ग्राप्त सम्राट ने अनेक प्रकार के सोने के सिक्के तैयार कराया था जो देश के समृद्धि तथा वैभव के खोतक हैं। अश्वमेध यज्ञ कर कुमार गुप्त ने अपनी कीर्ति - को खुब बढाया। धार्मिक जगत में इसने पूर्व पुरुशें की परिपाटी को निवाहा। ऐसे ही मार्ग का अनुगामी उसका पुत्र स्कन्द गुप्त भी था। सभी गुप्त सम्राहों का यश उनके खेखों के वर्षान से ज्ञात हो जाता है तथा शासक के जीवन का इतिहास उनकी प्रशिस्तीयों में मिलता है। स्कन्दग्रस इस वंश का श्रंतिम सम्राट था जिसने अपनी शक्ति बल से विदेशियों को साम्राज्य में घुसने न दिया । भितरी के लेख से पता चलता है कि तभी लाइन चितिप चरण पीटे स्थापि तो वामपाट: ।

स्कन्द ने अपने भुजवल से पुष्पिमक तथा हुयों को परास्त किया था। इसी के बाद गुतवंश के उत्कर्षकाल का अंत समस्ता चाहिये। स्कन्दगृप्त के मरते ही सौराष्ट्र गुप्त साम्राज्य से प्रथक हो गया। पिछले गुप्त नरेशों ने किसी प्रकार अपनी स्थित बनाए रक्ली परन्तु वह विस्तृत साम्राज्य छिछ भिन्न हो गया। पिछले कई शताब्दियों मे असिद्ध पार्यलिएक की अधानता जाती रही। इतना होने पर भी गुप्त राजा अपने वंश की उच प्रतिष्ठा का ध्यान कर साम्राट की महान पदवी- परममहारक महाराजाधिराज परमेश्वर को धारण करते रहे जो इसके लिए योग्य न थे। सिक्कों के अध्ययन से भी यह बातें पुष्ट को जाती हैं। यह तो मानना ही पहेगा कि स्कन्द गुप्त गुप्त उत्कर्षकाल का अंतिम सम्राट

था। इसने सुवर्ण तौल को सिक्कों के लिए प्रयोग किया। यद्यपि उसके उत्तराि कितारी पुर गुग्त के वंशज थे परन्तु वे गुप्त सम्राटों की शक्ति को कायम न
रख सके। हूणों तथा ग्रन्य प्रांतों के शासकों का विद्वोह खडा हो गया था।
ग्रतपुत्र शांतिमय वातावरण न होने के कारण तथा राज्य की प्रवनित होने से
वैसे सुन्दर सिक्के तैयार न कर सके। मद्दे सिक्के ही पुरगुप्त के वंश की प्रवनित
को बतलाते हैं। बुअगुप्त के बाद चाँदी के सिक्के बंद हो गये जिससे पता लगता
है कि गुप्त साम्राज्य से मध्यप्रांत तथा सौराष्ट्र के भाग भी प्रथक हो गये थे। इस
ग्रवनित काल में शासन करने वाले पुर बुध तथा वैन्यगुप्त ग्रादि के मिश्रित सोने
के सिक्के मिलते भी हैं परन्तु मुख्य वंश के बाद मागध गुप्तनरेश नाममाध के
शासक थे [विशेष जानकारी के लिए देखिए लेखक का गुप्त साम्राज्य का
इतिहास ]

गुप्त वंश के इस क्रमिश उत्थान तथा पतन का इतिहास सिक्के भी बतलाते हैं। देश की अर्थिक स्थिति पर ही सुद्रा नीति स्थिर की जाती है अतएव सिक्कों के वर्णन से पूर्व गुप्तकालीन आर्थिक दशा का परिज्ञान प्रस्तुत विशय की जानकारी में सहायक होगा। गुप्त काल में श्राध्यात्मिक उन्नति के साथ धन धान्य की प्रचर बृद्धि हुई । कृषि के अतिरिक्त जनता का प्रधान व्यवसाय व्यापार था । गुष्त काल में व्यापार स्थल तथा जल दोनों मार्गी से होता था। तस्कालीन व्यापार विश्वव्यापी हो गया था । पूर्व तथा पश्चिम के समस्त देशों में भारतीय वस्तुओं का न्यवहार होता था। उन देशों के निवासी आवश्यकीय वस्तुओं के लिए भारत का मुँह देखते थे। ग्ररब, ईरान मिश्र तथा रोम से भारत का ज्यापार प्रधिक बढ़ा हुन्ना था। व्यापार के लिए बड़े बड़े जहाज बनाए गये थे जो पूर्व में चीन तक तथा पश्चिम में योरप तथा आफ्रीका तक सामान खे जाते थे। रोम से सोने के सिक्के इतनी अधिक माजा में आने लगे कि वहाँ का निवासी प्लीनि ने अपने देश वासियों द्वारा सुख तथा बैभव की सामग्री के लिए करोडों रूपयों के श्रपच्यय की निन्दा की थी। श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सुविधा के लिए गुप्त सम्राटों ने श्रपने सिक्को को रोमन तौल के बराबर तैयार कराया था तथा रोमन सिक्को दिनेरियस के समान गुप्त सिक्को को दीनार नाम से प्रसिद्ध किया। पश्चिमी देशों के श्रतिरिक्त पूर्वी द्वीपों से भारतीय ब्यापार कम महत्वपूर्ण न था। जाना, सुमाजा, करवोडिया में ज्यापार के सिलसिले में भारतीय उपनिवेश बनाए गये थे। इस ग्रोर एक नियमित जलमार्ग स्थापित हो गया था। कालिदास के प्रन्थों से इस बात की पुष्टि की जाती है। भारत में स्थलमार्ग से व्यापार की सुविधा के लिए वडी लम्बी सड़कें बनाई गयी थी । गुप्तकाल में भरीच बंदरगाह से पाटिलिए हा

तक बहुत बहा ब्यापार चलता रहा । पाटिलपुत्र से प्रयाग होते खलमार्ग भरीच तक गया था जिसके बीच में उज्जयिनी का केन्द्र था। स्वदेश के अतिरिक्त विदेश तक स्थलमार्ग से व्यापार होता रहा । इसी तरह वैविक्रोनिया, श्ररब. ईरान भादि से भारत का सम्बन्ध था। गुप्तकाल में चाँदी से अधिक सोने तथा तोंबे का व्यवहार किया जाता था। सोने तथा मिण के श्राभूषण तथा तोंबे की मृतियाँ और बरतन भी बनाए जाते थे। इसका प्रमाण गुण्तकालीन सिक्कों से पाया जाता है। सोना तथा चाँदी के मल्य में १: ५ का अनुपात था। गुप्त-कालीन व्यापार की उन्नति का एक विशेष कारण था कि उस समय व्यापार पूँजीपतियों के हाथ में न था। छोटे छोटे प्रजातंत्र ढंग की श्रेणियाँ ( संघ ) के हाथ में सारा क्यापार सीमित था। विभिन्न प्रकार की क्यापारिक समितियाँ भ्रपने धेर की पृतिं में लगी रही। उनके नियम ऐसे थे जिनका पालन शासक को भी करना पहला था। ऐसी श्रें शियों की सहरें भी वैसाली में मिली हैं। इन समस्त विवरणों से पता चलता है कि गुप्तकालीन क्यापार बहुत कें चे श्रेणी तक पहुँच गया था। इसी कार्य को सम्पन्न करने के लिए सब राजाओं ने सिक्के तैयार कराये । चूँ कि पिछले कुशायों के स्थान पर गुप्त वंश ने अपना राज्य स्थापित किया था अतः उनके प्रचलित सिकों के ढंग पर गुप्त नरेशों ने सिक्क तैयार कराए । गुप्त नरेशों के सर्व प्रथम सिक्कों मे क़वाया शैली का सर्वथा अनुकरण पाया जाता है। यदि समुद्र गुन्त के सिक्कों को देखा जाय तो निस्त लिखित बातों का पता चलता है।

(१) ईरान तथा शक देशों में विभिन्न रीति से अग्नि की पूजा होती थी। वहाँ के मनुष्य वस्न आरण कर खड़े होकर अग्नि मे भूप डाला करते थे। ये बाते छवाण लोगों के सिकों मे पायी जाती है। उनके अनुकरण की हुई बातों को गुप्तों ने भी अपनाया जो समुद्र गुप्त के गरुडध्वांकित (Standard type) सिकों के अवलोकन से स्पष्ट अगट होता है। गुप्त नरेश आदर्श हिन्दू राजा होते हुए भी छवाण वेत्र में सिकों पर चिश्रित है। हिन्दूधमें मे स्तान कर, नंगे वदन, तथा आसन पर बैठ कर यज्ञ करने का विधान है परन्तु गुप्त नरेशों ने ईरानी (पारसी) लम्बे कोट व पायजामा पहने अग्नि में धूप डालते दिखलाए गए है। इस वेव के कुक्तारण गुप्त सिकों छुवाण सिकों के अनुकरण ही माने जा सकते हैं।

(२) पेछि के कुषाण राजाओं ने मध्य पृशिया की रीति के अनुसार बाँह के नीचे नाम श्रंकित करना प्रचित्तत किया था। गुष्त सिक्कों पर भी स च कु वही परिपाटी चलायी गयी श्रीर बाए बाँह के सु नद्र सा नीचे नाम लिखे मिलते है।

द

₹

- (३) सिक्कों की पृष्ठ त्रोर गुप्त मुद्राकारों ने सिहासन पर बैठी त्रपरदोत्तों (यूनान की देवी) नामक देवी का चित्र त्रांकित किया था। यह देवी परिचमोत्तर प्रांत में प्रधान स्थान पा चुकी थी और पीछे पूर्वी पंजाब के कुत्राण नरेशों के सिक्कों पर सदा मिलती है।
- (४) गुप्त सिकों पर कुछ अर्धचन्द्र का चित्र मिलता है इसे मुदाशास्त्र वेता अप्ट यूनानी अत्तर का अविशय समस्ते हैं। कुगण सिकों पर यूनानी अत्तर का प्रयोग होता था परन्तु गुप्त नरेशों ने अत्तर को नहीं लिया। उनके मुद्राकारों ने अत्रुद्धि पूर्वक अनुकरण कर लिया जिस कारण अत्तर यत्र तत्र दिखलाई पड़ते हैं।
- (१) गुप्त नरेशों के सोने के सिक्के रोम की तौल १२४ अंन के बराबर तैयार किए जाने लगे जो कु गर्थों के समय से चला आ रहा था। इन सब बातों पहनावा, नाम लिखने की रीति, देवी की मूर्ति तथा तौल १२४ अने के विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि गुप्त सिक्के पिछलो कु पाण सिक्कों के अनुकरण पर तैयार किए जाने लगे।

यह तो विदित हो गया कि गुप्त सिक्कों का आरम्भ पिछले छुगाया राजाओं के प्रचलित मुद्राओं के अनुकरण पर किया गया था परन्तु यह स्थिति बहुत समय तक स्थिर न रह सकी । समुद्रगुप्त ने भी केवल एक ही सिक्का

गुप्त सिक्कों का कुपाय शैली पर तैयार कराया था। शेव सिक्कों में भारती-भारतयी कर्या यता की छाप वर्तमान है। गरुड-वर्जार्कित के अतिरिक्त अन्य सिक्कों में राजा भारतीय वेव में बैठा है अथवा किसी कार्य

में लगा है। समुद्र के बाद किसी ने इस ढंग वाले सिक्के तैयार नहीं कराए। काच (राम गुप्त) सिक्का भी छुछ इससे मिलता जुलता है। जहाँ तक भारतीय वेग का प्रश्न है वह तो आरम्भ से ही (समुद्र के समय से) गुप्त सिक्कों पर मिलता है। गुप्त स्वाटों ने अरदोनों (देनी) के स्थान पर लच्मी का समानेश किया। कमल को उचित स्थान पर रक्खा जो भारत का सब से प्राचीन चिक्क माना जाता है। नाम लिखने की प्रथा में आगो चलकर अधिक परिवर्तन हुआ। छुछ समय तक तो सुविधा के कारण बांह के नीचे नाम लिखा जाता रहा परन्तु दायरे में छुंदोबद्ध पंक्ति लिखने की परिपाटी आरम्भ से ही चली आ रही थी। संसार के इतिहास मे गुप्त राजा ही ऐसे शासक थे जिन्होंने अपनी भाषा संस्कृत तथा लिपि (बाह्मी गुप्त ) में सिक्कों पर छुंद लिखनाए। यह गुप्तों की एक महान् विशेषता है। कुगाणों की लिखने की रीति को सर्वथा छोड दिया। जहाँ कि कई बातों का अनुकरण गुप्त सिक्कों में पाया जाता है वहाँ सब से बड़ी नवीनता (भारतीयपन) यह है कि आरम्भ से ही समुद्र गुप्त ने संस्कृत भाषा तथा बाह्मी

88×

लिपि ( जिसको उस समय गुप्त लिपि कहते थे ) को अपनाया । कुपाण तौल ( रोम की तौल १२४ में न ) पर बहुत समय तक गुप्त सम्राट्ट सिक तैयार करते रहे परन्तु स्कन्दगुप्त ने इससे प्रथक सुवर्ण तौल १४६ में न या मान रत्ती के बराबर सोने के सिक प्रचलित किया । यही प्राचीन भारतीय (सुवर्ण) तौल माना जाता है । सब से बड़ी बात यह है कि कुपाण सिक्के सदा मिश्रित घातु के बनते थे परन्तु गुप्त नरेशों ने विश्वद्ध सोने के सिक तैयार कराए । स्कन्द गुप्त के समय मे हूणों की चढ़ाई के कारण देश को आपत्ति से बचाने के लिए तथा राजकोव की स्थिरता के निमित्त कुछ मिश्रित धातु के सिक तैयार किए गए थे । यानी गुप्त मुद्रानीति को अवनित स्कन्द गुप्त के अन्त से प्रारम्भ हो गयी थी । लाचार हो कर उन्होंने तौल बढ़ाकर धातु के विश्वद्धता को नष्ट कर दिया । इस विवेचन के परचात् संचेप में यह कहा जाता है कि जो मुद्रानीति कुषाण सिकों के अनुकरण पर चलायी गयी उस में गुप्त नरेशों ने विदेशीयन हटा कर विश्वद्ध भारतीयता को लाने का प्रयत्न किया और इसमें सफल भी रहे ।

यदि गुप्त कालीन सिक्कों का अध्ययन किया जाय तो प्रगट होता है कि गुप्तों के सभी सिक्के विशेष धेय तथा विचार को लेकर तैयार किए गए थे। यों तो उन पर स्थान तथा काल का प्रभाव बहुत दिखलाई ग्राप्त सिक्कों की पहता है लेकिन यहाँ उनके सामयिक और विशिष्ट श्रवसर विशेषताएँ पर तैयार किए जाने की बात कही जायगी। सब से पूर्व समुद्र ने अपने सिक्कों पर 'गरुडध्वज' को स्थान दिया जो गृप्त राज्य चिन्ह समक्ता जाता है। दूसरे सिक्कों पर युद्ध करने की सुदा (श्रवस्था) में दिखलाया गया है। धनुष वाण तथा परशु लिए राजा की मूर्ति अंकित है और साथ साथ यह भी लिखा है कि वह पृथ्वी को जीतने वाला है। उसके युद्ध यात्रा को कोई रोक नहीं सकता। एक सिक्के पर व्याघ्न की मारते हुए धनु र वाण के साथ दिखलाया गया है। साम्राज्य विजय कर उसने अश्वमेश यज्ञ किया जो अश्मेश सिक्के से प्रगट होता है। राजा की मृति वीखा बजाते हुए सिक्के पर श्रंकित है जिससे देश में शांति तथा सख का आभास मिलता है। इस प्रकार सिक्के युद्ध, यज्ञ तथा शांति व सुख की अथवा युद्ध, विजय श्रीर शांति पूर्ण अवस्था के चीतक समके जाते हैं। गुप्त काल में प्राय: सभी सम्राटों के सिक्के विशेष श्रवसर पर तैयार किए गए थे। चन्द्रगुप्त प्रथम तथा कुमार देवी वाला सिका राजनीति पूर्ण रहस्य अथवा विवाह के संस्मरण वाला समभा जाता है । कुमार गुप्त का कार्तिकेय वाला सिका धार्मिक भावना से सम्बन्धित है। सीने के सिक्कों के अतिरिक्त चांदी के सिक्कों की भी यही दशा है।

उनको चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने चन्नप राजाश्रां को परास्त कर चलाया था। यद्यपि चन्नप सिक्कों का प्रभाव उन पर दिखलाई पड़ता है परम्तु उन पर लम्बी उपाधियां वाले लेख गुप्त शासक को परम वैष्णव होने की घोषणा करते हैं। श्रातप्व यह कहा गया है कि गुप्त कालीन प्रायः सभी सिक्के विशेष श्रवसर, श्रवस्था (परिस्थिति) श्रोर स्मारक रूप में तैयार किये जाते रहे ।

गुन्त नरेशों ने केवल सुद्धा के प्रारम्भ में कुगण सिक्कों का अनुकरण अवश्य किया था परन्तु वह इतना थोडा है कि गुप्त सिक्के अधिकतर नवीनता के साथ दिखलाई पड़ते हैं । ध्वजांकित सिक्कों के अतिरिक्त गुप्त ग्राप्त सिक्तो पर शासकों के सभी सिक्ते रुए शैली के हैं जिसका ज्ञान धराले कला का प्रभाव पृथ्टों में कराया जायगा । यहाँ पर इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि गुण्तों के रूप प्रकार के सिक्के (धनुषधारी, व्याध, श्रश्वारोही श्रश्वमेघ, वीणा तथा कार्तिकेय वाले) विशेष कला को लेकर तैयार किए गए थे। पिछले कु गण से सिक्कों पर कला की अनुपस्थित सर्वंत्र दिखलायी पढती है। इस प्रकार के सिक्कों का अनुकरण करते हुए भी गुप्त सुदाकारों ने सुन्दर ढंग से कलापूर्ण सिक्के तैयार किए. जिन्हें देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि पिछले कुपाण सिकों का अनुकरण हो सकता है। उनकी बनावट अध्यंत सुन्दर है। हिन्दू सुद्रा शास्त्र मे गुप्तों के सिक्के कला की इष्टि से ऊँचे श्रेणी के समने जाते हैं। श्रश्वमेध सिनके तथा चन्द्रगुप्त हितीय के सिंह युद्ध वाला सिका प्राचीन सुद्राश्रों में सबसे उत्तम व सुन्दर समका जाता है। इसमें भाव का प्रदर्शन कलात्मक दृष्टि से कें चे स्तर का है। गृष्त कालीन स्वर्ण युग में प्रस्तर कला की उन्नति के साथ सिकों में भी कला का सूरम प्रदर्शन किया गया था। राज लच्मी शेर घोड़े तथा कमल श्रादि को उनके प्राकतिक रूप में दिखलाया गया है। समुद गुप्त स्वाभाविक ढंग से वीगा बजाते श्रंकित किया गया है। गुप्त सिकों में कला की अवनित कुमार गुप्त के बाद होने लगी। यद्यपि उसने कई नए हंग के सिक्के श्रपने शासन काल में तैयार कराया पर कुछ कला की दृष्टि से घटकर हैं। स्कन्द गुप्त के समय में विदेशी हुगों के त्राक्रमण के कारण साम्राज्य अवनति की श्रोर अमसर होने लगा जिसे सिक्के भी बतलाते हैं। उसके सिक्के भद्दे हैं। कला की भावना चीर्ण होती चली जाती है। जिस भावना के साथ गुप्त काल में सुन्दर प्रस्तर मूर्तियाँ तैयार की जाती रही वही ढंग, शैली तथा प्रदर्शन सिक्कों पर भी पाया जाता है। चाहे वह मनुष्य की मृतिं, या जानवंर की श्राकृति है कमल

प्रथवा प्रचरों की खुदाई है सबमें कलाकारों ने हाथ की सफाई दिखलाई है। सभी ग्रपने स्वाभाविक रूप में दर्शाए गए हैं। इस प्रकार कला का प्रदर्शन किसी दूसरे राजवंश के सिक्कों पर नहीं मिलता। ये सिक्के गुप्त कालीन लाँजित कला की जानकारी में सहायक सिद्ध हुए हैं।

गुप्त कालीन सोने के सिकों के ऋध्ययन से यह साफ तौर से मालूम हो जाता है कि इन पर स्थान तथा काल ( समय-परिस्थिति ) का अधिक प्रभाव पड़ा जिससे तौल तथा धात में भिन्नता पायी जाती है। सर्वप्रथम तील और धात गुप्त लोगों ने सोने के सिक्के रोम की तील के बराबर तैयार (समय तथा स्थान किये, क्योंकि वही तील कुशय सिक्कों में भी पायी जाती थी। चन्द्रगृप्त द्वितीय के समय में इसे १२४ प्रोन तक का प्रभाव) बढा दिया गया। क्रमार ग्रप्त के सिक्के १३२ फ्रोन के पाए जाते हैं। स्कन्दगृप्त ने इस तील को छोड कर रोम की तील के स्थान पर भारतीय तील (सुवर्ण तील १६४ मेन या ५० रती) को श्रपनाया । उसीके पश्चात् सुवर्ण तौल के गुप्त सिक्के बनाए जाते रहे । रोमन तौल ( १२४ में न ) के ग्रुप्त सिक्के उत्तर-पश्चिम में या मध्य भाग में तथा भारतीय सुवर्ण तील ( ५० रसी १४४ अने ) के सिक्के पूर्वीय प्रदेश ](विशेक्ताः कालीधाट के खजाना) में मिलते हैं। इसका यह अर्थ निकलता है कि कुषाया राज्य के समीपवर्ती गुरु प्रदेश में श्रक्ष तील के सिक्के बनते थे तथा सुद्र प्रांत में तैयार होने वाले सिके सुवर्ण तौल के बराबर थे। इस प्रकार स्थान के प्रभाव से तौल में भेद पाया जाता है। वे गुप्त सिक्के विभिन्न तील के पाए जाते हैं।

तील चन्द्रगुप्त प्रथम ११६ ग्रेन समुद्रगुप्त ११८ ग्रेन चन्द्रगुप्त हितीय १२६ या १३२ ग्रेन कुसार १२४-१२६ ग्रेन स्कन्द १३० तथा १४४ ग्रेन प्रकाशादित्य १४४ ग्रेन

गुप्त नरेशों ने विशेष श्रवपर पर निशिष्ट प्रकार के सिक्के तैयार कराए जिनका वर्णन किया जा चुका है। पहले सोने के सिक्के शुद्ध धातु के बनते थे। परन्तु स्कन्द के समय से उसमें मिश्रण श्रारम्भ हुश्रा। हुणो की जबाई से सिक्कों की संख्या में वृद्धि की गयी। उसके उत्तराधिकारियों के समय में अधिक श्रवनित श्रवस्था के कारण विशुद्ध धातु के सिक्कें न बन सके। चाँदी के सिक्कों की भी यही हाजत थी। ताँबे के सिक्कों पर चाँदी का पानी रख कर चाँदी के सिक्के घोषित किए गए थे। यह श्रवस्था दुरी परिस्थिति का चोतक था। रोमन तौल को अप्रपाने का कारण यह था कि चन्द्रगुप्त द्वितीय ने सौराष्ट्र तथा मालवा से चत्रप (शक) राज्य का श्रंत कर दिया जिससे गुप्त राज्य पश्चिमी बन्दरगाह भड़ीच द्वारा रोम से सीधे सम्बन्ध में श्रा गया था। रोम से न्यापार बढ़ता गया। रोम के सिकों की श्रिधकता के कारण तौल के (१२४ म्ने ) श्रितिरिक्त उन सिकों के नाम (हेनेरियस) को भी टीनार का रूप दे दिया गया। यही कारण है कि गुप्त सिकों दीनार के नाम से सर्वत्र प्रसिद्ध हुए। ये नाम (दीनार) गुप्त कालीन शिला लेखों में पाया जाता है। दीनार (१२४ भेन) श्रीर सुवर्ण (१४४ भेन) से पृथक प्रथक मोने के सिकों का बोध होता था। कुछ लेखों में इनके पारस्पिक विभेद के न जानने से दीनार तथा सुवर्ण को पर्याय बाची शब्द समम कर प्रयोग किया गया है।

गुप्त कालीन साहित्य विकास के बारे में यहाँ कुळ कहना अप्रासंगिक होगा परन्तु इतना तो कहना आवश्यक है कि साहित्य की उन्नति पराकाष्टा पर पहुँच गयी थी। संस्कृत राष्ट्र भाषा का स्थान प्रश्य कर खुकी थी। सिक्कों पर साहित्य इस विशाल उन्नत साहित्य का प्रभाव सिक्कों पर भी पड़ा। तथा धर्म का प्रभाव सिक्कों पर गुप्त नरेशों ने न केवल संस्कृत में लेख खुदवाए

परन्तु इस भाषा में छुंद वद पंक्तियाँ भी खुदवायी। उन लेखों में छुंद के मिवाय कान्य के गुण भरे पड़े हैं। उपगीति छुंद में 'विजता बनिर विनपतिः कुमार गुष्तो दिवम् जयति' सर्व प्रथम कुमार गुष्त के सिक्तों पर र्श्वकित किया गया। इस तरह

- (१) समर सत वितत विजयो जित्तरियु रिजतो दिवं जयति।
- (२) ग्रप्रति रथो विजित्य चिति सुचरितैः दिवं जयित
- (३) नरेन्द्र चन्द्रः प्रथितदिवं जयत्य जेयो सुवि सिंहविक्रमः।
- ( ४ ) चितिपति रजित महेन्द्रः कुमारगुप्तो दिवं जयति ।

श्रादि संस्कृत की पंक्तियाँ मिलती है। सोने के सिक्कों को छोड कर चाँदी वाले मिक्के पर साधारण पंक्तियाँ संस्कृत भाषा में खुदी है। पश्चिमी भारत सौराष्ट्र के मिक्कों पर परम भागवत महाराजाधिराज के साथ शासक का नाम मिलता है।

'परम भागवत महाराजाधिराज श्री चन्द्रगुप्तस्य

श्रथवा

श्री गुप्त कुलस्य महाराजाधिराज श्री चन्द्रगुप्तस्य विक्रमांकस्य जिस्रा मिलता है। मध्यदेशीय चाँदी के सिक्का पर वही छुंदोबद्ध पंक्ति 'विजितावनिरवनिपतिः' मिलती है। यह पंक्ति इतनी स्राकर्षक सिद्ध हुई कि कुमार गुप्त के उत्तराधिकारियों ने इसे प्रधान स्थान दिया। केवल नाम के परिवर्तन के साथ पिछ्लो गुप्त नरेशों ने भी इसे अपनाया। इसका अनुकरण हण तथा मौखरि सिक्हों पर पाया जाता है। ईशान वर्मा के सिक्हों से हर्ष वर्धन ने इसे अपने सिक्कों पर खुदवाया। इस तरह की खुँदवद पंक्ति अन्यत्र नहीं पायी जाती। गुप्त कालीन सिक्के की यह एक प्रवान विशेषता है जिसका सानी दूसरा नहीं है। गुप्त कालीन प्रशस्तियाँ तथा सूर्तियाँ यह बतलाती हैं कि गुप्त सम्राट वैष्णवधर्मा जयायी थे। यहाँ पर सिक्तों के आधार पर यह विशिष्ट रूप से प्रमाणित हो जाता है कि गुप्त नरेश विष्णु के उपासक थे। अस्तपुर राज्य मे प्राप्त बयाना के देर में एक सोने का सिका मिला है जिसमें गदा युक्त भगवान विष्णु चन्त्रगुप्त विक्रमादित्य को त्रैलोक्य भेंट कर रहे हैं। पृष्ट की और शंख की श्राकृति वर्तमान है। अतः गदा तथा शंख से विष्णु भगवान तथा राजा को विष्णु उपासक घोषित करने में आसानी हो जाती है। इससे पूर्व शासक काचगुण्त के सिक पर भी चक की आकृति बनी है। सोने के अतिरिक्त चाँदी के सिकों में भी गुप्त सम्राट परमभागवत कहे गये हैं। इससे यह पुष्ट हो जाता है कि ग्रस नरेश परम वैष्णव थे। इस कारण से सिकों द्वारा गुप्त कालीन धार्मिक अवस्था पर प्रकश पहला है।

षाधुनिक काल में इस विकय में बड़ा मतभेद है कि गुरत सुद्रा को किस नरेश ने जन्म दिया। पश्चिमी बिद्वामों का मत है कि समुद्र गुप्त ने सब से पहले सिके तैयार कराष्ट्र यानी वही गुप्त सुद्धा-कला का जन्मवृाता था। उसके पिता चन्द्रगुप्त प्रथम का एक सिका मिला है गुप्त-सुद्रा का जिस पर अअभाग की ओर राजा की मृति और उसकी स्त्री **धारम्म** कुमारदेवी का चित्र अंकित है। उसी और राजा का नाम चन्द्रशुष्तः और श्रीकुमारदेवी लिखा है। प्रष्ट श्रोर लिच्छवयः ख़दा है और सिंह बाहिनी लक्ष्मी की मूर्ति है। इसके श्राधार पर एक मत स्थिर किया जाता है कि चन्द्र प्रथम ने गुप्त मुद्रा को प्रारम्भ किया । पश्चिमी विद्वान जान एलन का कहना है कि इस सिक्कें को भी समुद्रगुप्त ने पिता के विवाह के उपलक्ष में ( यादगार के लिए ) चलाया था। यह तो सभी मानते हैं कि गुप्त सिक्षे विछले कुवार्यों के अनुकरण पर तैयार किए गए । इसे मानने पर समुद्र गुप्त का गरुढाव-जीकित सिक्का सर्व प्रथम मानना चाहिए। चन्द्र प्रथम के सिक्के में कुछ नवीनता है। अनुकरण के बाद ही नवीनता आती है अतः कुमारदेवी वाला सिक्का स्टैन्डर्ड सिक्के के बाद में तैयार किया गया होगा। इस परिस्थिति में समुद्रगुप्त गुप्त मुद्रा का जन्मदाता माना जा सकता है। यदि चन्द्रगुप्त प्रथम जन्मदाता होता तो कुमारदेवी वाला ( नवीनता लिए ) सिका तैथार करना सम्भव न था। परन्तु एलन का यह तर्क सारगर्भित नहीं हैं। बहुधा यह देखा जाता है कि किसी स्मारक में कर्ता का नाम होता है। यदि कुमार देवी वाले सिक्के को समझ ने चलाया ( चन्द्र प्रथम ने नही ) तो उसमें श्रपना नाम वयों नहीं दिया जिसकी श्रावश्यकता थी । यदि इसने श्रश्वमेध स्मारक सिक्के पर श्रपना नाम खुदवाया था तो उससे पूर्व के सिक्के पर समृद्ध का नाम क्यों नहीं श्रंकित किया गया ? एलन के मत के विरोध में यह कहना पड़ता है कि चन्द्र गुप्त प्रथम का विवाह लिच्छवी कुमारी से इस शर्त पर हुआ था कि वह राज्य प्रबंध में सम्मिलित रहेगी। इसी से विवाह होते चन्द्रगुप्त प्रथम ने अपने सिक्के पर कुमारदेनी की मृति श्रीकत करायी । लिच्छवयः शब्द का प्रयोग किया । सन्भवतः सिंह बाहिनी लचमी लिच्छ्वी वंश की राज्य चिह्न थी जिस को दूसरी स्रोर सिक्के पर स्थान दिया गया । उस राजनैतिक बन्धन के कारण चन्द्रगुप्त प्रथम दूसरे प्रकार का सिक्का तैयार न कर सका। यद्यपि चन्द्रगुष्त का राज्य पंजाब तक विस्तृत न या और वह कुषायों के सन्पर्क में भी न आसका फिर यह है कि सम्भव फिर तीर्थं स्थानों में कुषागा सिक्के प्रचलित होंगे श्रीर उसी को देख कर सुद्राकारों। ने कुछ नवीनता लिए कुमारदेवी वाला सिका तैयार किया। नाना देवी की मूर्ति कुशाया सिक्कों पर मिलती है। उसी के भाव को लेकर (सिंहासन के स्थान पर ) सिंह बाहनी लच्मी का रूप दे दिया और उसे भारतीयता के सांचे में ढाल दिया। इन सब बातों पर विचार करने के बाद चन्द्रगुप्त प्रथम ही गुप्तसुदा का जन्मदाता माना जा सकता है ससुद गुप्त नहीं।

यह तो निश्चित सिद्धान्त है कि गुष्त कालीन सुद्राक्ता का स्वतंत्ररूप से जन्म नहीं हुआ। अतएव गुष्तसुद्रा का आरम्भ अवश्य ही विदेशियों के अनुकरण पर किया गया। पिछ्छो कुषाण सिक्कों के अनुकरण पर यह प्रारम्भ हुआ। कुछ पश्चिमी विद्वान कतिपय गुष्त सिक्कों के बनावट से यह मत प्रगट करते हैं कि रोम तथा यूनानी सिक्कों ने गुष्त सुद्रा कला को प्रभावित किया था परन्तु उनका सीधा प्रभाव के मानने के लिए हम तैयार नहीं हैं। इतना तो सभी मानते हैं कि कुषाण सिक्के रोम के अनुकरण पर निकले अतः सोने के गुष्त सिक्कों पर उसका गौण रूप से प्रभाव सिद्ध होता है। इसी तरह चाँदी के सिक्के चत्रपों के नकल पर तैयार किये गए जो यूनानी हेमी ड्राम (द्रम) के अनुकरण पर बने थे। इस प्रकार गुष्त सिक्कों पर गौण रूप से विदेशी प्रभाव दिखलाई पड़ता है। गुष्त सम्राटों ने कमशः नवीनता, विश्रुद्ध धाद्य का और भारतीय तौल का समावेश किया।

गप्त सिक्कों की संख्या तथा विभिन्न शैली को देखकर यह अनुमान किया आता है कि सिक्के तैयार करने के लिए निश्चित स्थान अवस्य थे जहाँ पर उनके निर्माण के लिए विशिष्ट प्रकार से कार्य किया जाता था। भारत सिक्के तैयार में सब से प्राचीन आहत सिक्के पत्तर पर निशान लगाकर करने के स्थान तैयार किए जाते थे परन्त ईसा पूर्व पहली सदी से साँचे मे ढालने का प्रकार आरम्भ हो गया था। गुष्तकाल में भी साँचे तथा ढंग में डालकर सिक्के तैयार करने का ढंग प्रचलित था। सिन्ध-गंगा की घाटी में शांधकतर टकसाल के स्थान मिले हैं अभी तक गुप्त कालीन दो स्थानों काशी तथा नालन्दा का पता लगता है। योड़े दिन हए राजघाट (काशी) ख़दाई में एक मिट्टी का साँचा मिला है। इससे पता चलता है कि धात गलाकर मिट्टी के साँचे में बालकर चन्द्रगुप्त हि तीय के समय में सोने की मुद्रा तैयार की जाती रही। देखने से पता चलता है कि यह एक सिका डालने का मण्डल है परन्त उसके विशिष्ट कार्य शैली के विशय में अधिक कुछ कहा नहीं जा सकता। इसी प्रकार का गुप्तकालीन तीन साँचे नालंदा से सिलते हैं जो गडरे भूरी सिट्टी के बने हैं। इसमें गली हुई धातु के अन्दर जाने के लिए नली दिखलाई पबती है। उनके लेख के पढ़ने से पता चलता है कि विञ्चले गुप्त नरेशों (जयगुप्त तथा नरसिंह गुप्त) के सिक नालंदा में डाले जाते रहे। अभी तक साँचे में डालने के अतिरिक्त अन्य शैली ( टप्पा आदि ) के विषय में कुछ ज्ञात नहीं है।

गुप्त सुद्रा नीति में परिस्थित तथा स्थान के अनुसार परिवर्तन होता रहा। यह नात चाँदी के सिकों के लिये भी अवरशः घटती है। गुप्त काल में चाँदी के सिकों के लिये भी अवरशः घटती है। गुप्त काल में चाँदी के सिकों सदी में चन्द्रगुप्त हितीय विकमादित्य ने परिचमी भारत की विशेषताएँ (मालवा तथा सौराष्ट्र) पर विजय प्राप्त की। नहीं पर चत्रप लोगों का शासन पहले से था। चूंकी ने शक थे अतप्र बोगों का शासन पहले से था। चूंकी ने शक थे अतप्र विजेता गुप्त नरेश शकारि के पदवी से 'विभूषित किया गया। विजित देशों में शकों (चत्रप) के चाँदी के सिक्के प्रचित्रत थे उन्हीं के नकल पर गुप्त चाँदी के सिक्के निर्माण किए गए। पश्चिमी भारत मे ईसा पूर्व पहली शताबदी से चत्रपों का शासन था श्रोर श्रीक श्रव्हं दम (३३ श्रोन) की तरह इन्होंने अपना सिका चलाया था। उन पर यूनानी अवर भी वर्तमान थे। सिक्के गोलाकार पतले चाँदी के दुकढ़ से बनते थे जिनके अप्रभाग की श्रोर राजा का आधा शरीर का चित्र खुदा रहता और शक-सम्बद् में तिथि लिखी जाती थी। चारो

श्रीर युनानी श्रहरों में पिता के नाम के साथ शासक का नाम खुदे रहते थे। गुप्त शासकों ने चत्रपों के अनुकरण पर चाँदी के सिक्के तैयार किये परन्त कुछ नवी-नता के साथ सदा नीति निर्धारित की गयी। अग्रभाग की और राजा के चित्र के साथ बाह्यी ऋत्रों में लेख तथा गप्त सम्बत् का प्रयोग किया गया तथा पृष्ट श्रीर चैत्य के स्थान पर गरुड की त्राकृति खोदी गई। परनतु तौल में ऋई द्रम के बरावर गुप्त नरेशों ने चाँदी के सिक्के तैयार कराया था। गुप्त कालीन चाँदी के सिक्के दो प्रकार के मिलते हैं। सौराष्ट्र के सिक्कों पर गरुड़ का चित्र तथा परम भागवतो महाराजधिराज की उपाधि मिलती है। मध्यदेश के सिक्कं दूसरे श्रेणी में गिने जाते है। उन पर गरुड़ के बदले मीर पत्नी का चित्र और सोने के सिक्कों बाला लेख 'विजिताचिनविनपित:' पाए जाते हैं । कुछ ताम्बे के सिकों पर चॉदी का पानी डालकर कुठे चाँदी के सिक्के तैयार किए गए जो सरभवत: यद काल मे थोडे समय तक प्रचलित रहे। चौदी के शिक्षों की देखने से प्रकट होता है कि मध्यप्रदेश में प्रचलित सिकों में अधिक नवीनता है। इस में राजा के मुख के सामने तिथि ख़दी है और निरर्थंक विंदु तथा युनानी श्रवारी का सर्वथा लोप हो गया है ( जो सौराष्ट्र के सिक्कों पर अन्ट रूप में पाया जाता है ) गप्त कालीन चांदी के सिक्हों की नवीनता के कारण अनुकरण गौण सा हो जाता है ।

गुप्त सिकों के वर्णन ज्ञारम्भ करने से पूर्व यह ज्ञारयन्त ज्ञावश्यक प्रतीत होता ह कि गुप्त सिकों के प्राप्ति स्थान का दिग्दर्शन कराया जाय । भारत वासियों के लिये यह दुर्भाग्य का विषय रहा है कि भारतीय सिकों का प्राप्ति संस्कृति स्चक ज्ञनेक वस्तुए विदेशों में भेज दी जाती रहीं । स्थान भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग (गुप्त काल ) के सिक्के भी विभिन्न स्थानों में पाये जाते हैं । सब से प्रथम गुप्त राजाओं के सोने के सिकों का ढेर (दो सी) १८७३ ई० मे कलकत्ते से दस मील दूर काली घाट से मिला था जिसे तत्कालीन गवनर जनरल वारेन हेस्टिंगस ने इंगलैन्ड में विभिन्न व्यक्तियों को बांट दिया। दूसरा ढेर बनारस के समीप भरसार से मिला था, इसमें समुद्र गुप्त से लेकर पुरगुप्त तक के सिक्के (दीनार) वर्तमान थे। इस तरह १६वीं सदी के ज्ञांतम चौथाई में बंगाल, विहार तथा संयुक्त प्रांत के विभिन्न नगरों से गुप्त सम्लाटों के सोने के सिक्के मिलते रहे।

हाल ही में (गत वर्ष) भरतपुर रियासत के वयाना जिले में स्थित नगला दुैला नामक आग से गुप्त सोने के सिक्कों का एक विचिन्न ढेर मिला है

जिसने संसार को भारचर्य में डाज दिया है। अभी तक जितने डेर मिले हैं उनमें हाई सी से अधिक सिक्के नहीं मिल सके हैं परन्तु भरतपुर ( वयाना ) देर में दो हजार से अधिक शिक्षं एक स्थान ही पर सिखे हैं। उनकी संख्या बाइस सी बतलायी जाती है जिसमें प्राय १८०० सिक्के उपलब्ध हो सके हैं। शेष गला दिये गये श्रथवा छिपा दिये गये । संसार के संप्रहालयों में इतनी संख्या में तथा इतने विभिन्न प्रकार के सिक्के नहीं पाए जाते । इस डेर में सब से अधिक सिक्के चन्द्र-गत हितीय विक्रमादित्य के समय के हैं। उसके बाद क्रमार गुप्त प्रथम के सिकों की संख्या है। तत्परचात् समुद्रगुप्त के सिक्के भी दो सी के जगभग हैं। सब से विचित्रता तो यह कि कई नये प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए हैं जिनका नाम भी किसी को ज्ञात न था। इस डेर में समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी गुप्त राजा काच-गास के इतिहास पर विशेष रूप से प्रकाश पड़ता है। विद्वानों का मत है कि सन् ४४० ई० के बाद हुए। आक्रमण के कारण इस खजाने की जमीन में गाड दिया गया था। प्रायः इस देर से बारह नए प्रकार के क्षिकों का पता लगा है जिनके बारेंसे ऋछ ज्ञात न था । उनमें श्रिधिकतर कुमारग्रस प्रथम के समय में तैयार किया गया था । इन सिक्कों से क्रमारग्रस प्रथम के इतिहास पर श्राधिक प्रकारा पढता है। इस देर की परीचा करने का श्रेय डा॰ अलतेकर को है जिनके कथना-नुसार निम्नतिखित सिक्टों की संख्या पायी जाती है। वयाना देर मे

| चन्द्रगुत प्रथम के     | १० सिक्के  |
|------------------------|------------|
| ससुद्रगुप्त अथम के     | १७३ सिक्वे |
| काचगुत प्रथम के        | ११ सिक     |
| चन्द्रगुप्त द्वितीय के | ६६१ सिक्   |
| कुमारगुप्त प्रथम के    | ६२३ सिक्के |
| कमादित्य (स्कन्दगुप्त) | १ सिक्के   |
| संडित                  | र सिक्ते   |
|                        |            |

कुल जोड़—१७८८

सिकों की संख्या से प्रकट होता है कि स्कन्दगुप्त के शासन के आरम्भ में ही इस सजाने को जमीन में रख दिया गया था।

सोने के सिक्कों की तरह गुप्त कालीन चॉदी के सिक्कों का ढेर भी वम्बई प्रांत के सतारा में मिला है जिसमें चौदह सौ सिक्के पाये गये है। इसमें कुमार गुप्त प्रथम के सिक्के हज़ार से भी ऋधिक हैं। इसी तरह पांश्चमी भारत के ग्रन्य स्थानों से भी गुप्त सन्नाटों के चॉदी के सिक्के मिले हैं। कहने का तात्पर्य यह है चाँदी के लिये सतारा तथा सोने के लिये भरतपुर की वयाना देर ही सब से प्रसिद्ध प्राप्ति स्थान माने जा सकते हैं।

गुप्त नरेशों ने कई प्रकार के सिक्के प्रचलित किये जिनका पृथक पृथक वर्णन आवश्यक प्रतीत होता है। चन्द्र गुप्त प्रथम का एक ही प्रकार का सिका मिला है। यह सिका चन्द्र के लिच्छवी राज प्रत्री कमार देवी के

शासको के साथ विवाह के स्मारक में तैयार किया गया था। श्रश्नभाग सिक्के पर चन्द्र गुप्त प्रथम टोपी कोट, पायजामा तथा श्राभूषण पहने खड़ा है। उसी के समीप वस्त्राभ्वणों से ससजित

कुमारदेशे का चित्र है। राजा रानी को अंगूठी मेंट कर रहा है। बाई आर चन्द्र गुप्त और दाहिनी ओर 'श्री कुमार देवी' लिखा है। एन्ड तरफ—सिंह वाहिनी लच्मी का चित्र है। हाथ में नाल युक्त कमल लिये बैठी हैं। पैर के नीचे कमल है ओर लिच्छवयः लिखा है।

ससुद्र गुप्त के कई प्रकार के सोने के सिक्के मिले हैं । उन पर विभिन्न प्रकार की मृतियाँ तथा संस्कृति के सुन्दर छंदवद ( पद्यात्मक ) लेख उत्की में हैं । समुद्र के पहले प्रकार के सिक्के में पिछले कुषाया सिक्कों का अनुकरण दिखलाई पढ़ता है। परन्त बाद के सिकों में भारतीयता का श्रधिक छाप है। पहले प्रकार के सिक्के पर गरुड ध्वज है । यही क्रवाण रीति पर तथा तील के बराबर तैयार किया गया था। श्रप्रभाग की श्रोर—कोट ( तम्बे ढंग वाला ) टोपी, पायजामा तथा शुटने तक लम्बा जूता पहने समुद्र गुप्त खड़ा है। शरीर पर अनेक आभूषण दिखलाई पडते हैं। बाएं हाथ में गरुड़ बज जिए है। दाहिने हाथ से अगिन में श्राहति होल रहा है जिल्ला होकर पूजा करने का ढंग विदेशी-हरानी है )। राजा के बांए हाथ के नीचे नाम जिखा है। राजमूर्ति म या म गु के चारों श्रोर उपगीति छुंद में 'समरशत वितत विजयो जित द्र म रिपुरजितो दिवं जयति' लिखा है । प्रष्ठ और-सिंहासन पर बैठी लक्सी की मूर्ति है। देवी का शरीर वस्त्राभूवणों से सुसजित है। वाए हाथ में कार्न कोपिया तथा दाहिने में नाल दिखलाई पहता है। इस राजा की पदवी 'पराक्रम' खुदा है और कुछ व्यर्थ चिन्ह अथवा कुशाए सिकों के युनानी अत्तर देख पड़ते है। ये सब सिक्के १२४ अने के हैं। समुद्रगुप्त ने युनानी अन्तर के रथान पर बाह्यी अन्तरों (गुप्त न्निपि ) का प्रयोग किया और जैल खुदवाए।

(२) दूसरे प्रकार के सिक्के में भी

अञ्चभाग

पृष्ठभाग सिंहासन पर वैठी

धनुषवारा धारण किए राजा की

मूर्ति और गरुड्ध्वज दिखलाया गया है। बाए हाथ के नीचे स राजा का नाम मु और मूर्ति ह के चारो ओर गुप्तिलिप में 'श्रमतिरथो विजित्य चिति सचरितै: दिवं जयति' लिखा है। लक्मी की मूर्ति तथा अप्रतिरथः मिलता है।

- (३) तीसरे प्रकार के सिक्के में अअभाग की ओर ध्वना के बदले में परशु विष् राजा की मूर्ति और दाहिनी ओर एक वाजक की मूर्ति दिखाई पबती है। पहले सिक्कों की तरह अचर के नीचे अचर विख्वकर राजा का नाम खुदा है। मूर्ति के चारों ओर पृथ्वी छुंद में कृतांत परशुर्जं परयिजत राज जेता जितः विखा है। पृष्ठ ओर नालयुक्त कमल जिए सिंहासन पर बैठी जचमी (देवी) की मूर्ति है। उसकी दाहिनी ओर कृतान्त परशुः, विखा है। मरतपुर के बयाना देर मे इस प्रकार के कई सिक्के मिले है जिसमे समुद्र अथवा पदवी का केवल प्रथम अचर कृ विखा मिलता है।
- (४) चौथे प्रकार का सिक्का वड़ा बिलक्ष है। इसमें राजा धनुष वाग्य लिए ब्याम को भारते हुए चित्रित किया गया है। राजा भारतीय बेष मे है। बाए हाथ के नीचे ब्याम पराक्रम लिखा है। एष्ठ श्रोर भगर की पीठ पर खड़ी हाथ में कमल लिए गंगादेवी चित्रित हैं। राजा का नाम राजा समुद्र गुष्तः लिखा है। परन्तु बयाना देर से ब्याम मारते हुए कई श्रनमोल सिक्के मिले हैं। किसी सिक्के में राजा समुद्र गुष्तः लिखा है तो दूसरे में श्रम तथा एष्ठ दोनों भागों पर ब्याम पराक्रमः ही अंकित है। इसमें छुवाय सिक्कों का अनुकरण नहीं मालूम पड़ता। सभी बातें भारतीय हैं। तील ११ मा ग्रेन।
- (४) पाँचवा सिका राजा के संगीत से प्रेम की घोषणा करता है। राजा अग्रभाग की श्रोर खाट पर वैठा है। हाथ में वीग्णा खिए हुए राजा की मूर्ति उसके चारों श्रोर महाराजाधिराज भी समुद्र गुप्तः खिखा है। पृष्ठ श्रोर श्रासन वैठी देवी की मूर्ति है श्रोर पीछे 'समुद्र गुप्तः खिखा है। यह वीग्णा वाखा सिका कहा जाता है। इसमें किसी प्रकार का श्रमुकरण नहीं है। यह सर्वथा भारतीय ढंग का सिका है केवल इसकी तौल ११४ ग्रेन है जो रोम की तौल के करीब बराबर है। भरतपुर देर में इस प्रकार के छोटे तथा बढ़े कई सिक्के मिले हैं जो संगीत ग्रेम की ब्यापकता को सिद्ध करता है।
  - (६) छुठे प्रकार का अरनमेव नाता सिका है जो अरनमेध यज्ञ के स्मारक

में तैयार किया गया था | समुद्र ने अन्य प्रांतों पर दिग्विजय कर इसे तैयार कराया । प्रयाग की प्रशस्ति में इस दिग्विजय का विस्तृत विवरण पाया जाता है । उसमें अनेक गोशत सहस्रप्रदायिनः लिख कर अश्वमेघ के अवसर उसके दानका वर्णन हरिवण ने किया है । अभ्रमाग में पताका के साथ यज्ञ यूप में बन्धे अश्वमेध घोड़े की मूर्ति है । वहां गोल दायरे में उपगीति छुंद में 'राजाधिराज पृथिवि विजित्वा दिवं जयत्या हुत वाजिमेघ, लिखा है । पृष्ठ श्रोर हाथ में चवर लिए प्रधान महिषी की मूर्ति है । महिषी के पीछे 'श्रश्वमेध पराक्रमः' लिखा मिलता है । बयाना देर से प्रायः बीस अश्वमेध सिक्के मिले हैं । उनमें लेख के श्रारम्भ स्थान में विभेद पाया जाता है यही कारणः है कि वे सिक्के नए दक्त के माने जाते है । मुल में सभी अश्वमेध सिक्के एकले हैं ।

इसके अतिरिक्त प्रसिद्ध विद्वान राखाल दास वनैर्जी को वर्षवान (बंगाल) से समुद्र के दो ताँबे के सिक्के मिले थे। यह तो सभी जानते है कि राज्य के सभी टकसालों में सिक्के तैयार किए जाते है। समुद्र गुप्त के सिक्कों की परीचा करने से उनके निर्माण काल और स्थान का पता लगता है। सिक्कों की बनावट तथा दक्ष से यह जात होता है कि वे सिक्के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित किए गये थे। राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में (पूर्वी पक्षाब में) तैयार सिक्कों में पिछले कुषाण सिक्कों का अधिक अनुकरण दिखलाई पड़ता है। गुप्त साझाज्य के पूर्वी टकसालघरों के सिक्कों में कुछ नवीनता आ जाती है। परशु तथा ज्याघ वाले सिक्के पूर्वी भाग मे तैयार किए गए थे। सम्भवतः बंगाल में ज्याघ का आखेट अधिक प्रया माना जाता है। अश्वसमेव से पूर्ण विजय का तथा वीणा वाले सिक्कों से पूर्णशांति व सुख का आभास मिलता है। ये सिक्के राजधानी में ही तैयार किए गए होंगे।

इन्ही सिक्कों से उनका काल निर्याय हो सकता है। इसमें संदेह नहीं है कि सर्व प्रथम गरुड़ ध्वजांकित बाला सिका तैयार किया गया होगा। परशु तथा धनुष वाया वाले सिक्कों से युद्ध की बात प्रगट होती है। इनका निर्माण राज्य विस्तार के समय माना जा सकता है। अश्वमेध वाले सिक्के से पूर्ण विजय तथा ध्याप्र वाले से राजा के आमोद का परिज्ञान किया जाता है। बीणा वाला सिक्का श्रंतिम समय में तैयार किया गया होगा। पीछे के सिक्कों में क्रमशः मारतीय ढंग व वेब दिखलाई पड़ता है। अश्वमेध वाला सिक्का सर्वथा नवीन ढंग का है।

गुप्त समाट। समुद्रगुप्त के पश्चात् इस विशाल गुप्त साम्राज्य का कौन उत्तराधिकारी हुन्ना, इस विषय में विद्वानों में मतभेद रहा है। गुप्त लेख यह बतलाते हैं कि ससुद्र के बाद उसका पुत्र चन्द्रगुप्त द्वितीय सिंहासन पर बैठा !
- चन्न्रव एक नए काचगुप्त नामक राजा की स्थिति ज्ञात हुई है जो दोनों के बीच पे थोड़े समय तक शासन करता रहा । साहित्यिक प्रमाणों से उसकी ऐतिहासिकता सिद्ध की गयी है ये देवी चन्द्रगुप्तम् नाटक, ह ५ चिरित्त, काव्यमीमांसा १९ गार प्रकाश तथा संजन ताम्रवन्त्र के आधार पर रामगुप्त (वास्तविक नाम काचगुप्त) का राज्य काल निर्णय किया गया है। यह निर्संदेह सिद्ध हो गया है कि चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य से पूर्व थोड़े समय तक काचगुप्त का शासन रहा। चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकों को परास्त कर इसकी स्त्री से विवाह कर जिया था। समुद्रगुप्त के सिक्के की तरह एक सोने का सिक्का मिला है जिस पर काच लिखा है। उसे ही काच गुप्त वाला सिक्का माना जाता है।

उसके अहर काल का एक ही प्रकार का सिका मिलता है। अअभाग की और राजा की खड़ी मूर्ति (समुद्र की तरह वस्त्र पहने) चक्रयुक्त ध्वजा लिए और अगिन में दाहिने हाथ से आहुति देते दिखलायी गयी है। राजा के बाए हाथ के नीचे गुन लिं/प में काच और चारों और उपगीति छुंद में काची गाम विजित्य दिवं कर्मिमिस्तमैर्जयित लिखा है।

पृष्ट फ्रोर-पुष्प लिए खड़ी देवी की मूर्ति है तथा उसके पीछे 'सर्व राजोच्छेता' लिखा है।

सिक्के की बनावट, नाम लिखने का ढंग तथा व्या से पता चलता है कि काच वाला सिक्का अवस्य ही किसी गुत नरेश का है। उसका तील ११८ प्रेन हैं जो समुद्र गुष्त के स्टैनडं टाइप वाले सिक्के के समान है। बयाना देर में काचगुष्त के अनेक सिक्के ,िमले हैं 'जिसके कारण उसके सम्बन्ध में संदेह का तिनेक भी स्थान नहीं है।

काच गुप्त के अल्पकालीन शासन के परचात चन्द्र गुप्त विक्रमादित्य ने सिहासन को सुशोमित किया। इसने कई प्रकार के सोने के सिक्के निर्माण कराए। उसमें तीन तील के—(अ) १२१ अने (व) १२१ अने (स) १६२ अने (स) के भी सिक्के बनाए गए। इस राजा के सिक्के शिल्प कला युक्त हैं। इसमें मौलिकता अधिक है। इसमें मौलिकता अधिक है। इसमें मौलिकता अधिक है। इसमें का अनुकरण कम है और भारतीय पन अधिक दिखलाई पढता है। राजा को सुन्दर मृति सजधक देखने योग्य है। हिन्दू रीति के अनुसार लक्ष्मी सिहासन के बदले कमलासन पर बैठी है।

चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने छः प्रकार के सोने के सिक्के निर्माण कारए । (१) धनुरधराकित—इस सिक्के को सम्राट ने श्रधिक। प्रचार किया । ग्रजभाग

धनुववाण लिए खड़ी राजा की मूर्ति, गरुडध्वज, बाए हाथ के नीचे च श्रीर चारों श्रीर गुप्त न्द्र

- लिपि में देव श्री महाराजा धिराज श्री चन्द्र गुप्तः

लिखा है।

प्रष्ठभाग पद्मासन पर बैठी लच्मी की मूर्ति, राजा की उपाधि श्री विक्रमः' लिखा है।

(नीट) इस तरह के सिक्के में धनुप का स्थान नाया धारण करने का हंग तथा राजा के नाम श्रंकित करने की रीति के अनुसार अनेक भेद किए जाते हैं। भरतपुर देर में इस विचार से अनेक भेद पाया जाता है। सब से नया हंग का सिक्का वह है जिसमें राजा का नाम धनुष तथा श्रत्यंचा के मध्य में खुदा है। धनुष पकड़ने की विधि के कारण भी अनेक विभेद किए जाते हैं परन्तु मूलतः सभी एक हंग के ही हैं। करीब चालीस सिक्के ऐसे भी मिले हैं जिन के पृष्ठभाग में सिहासन दिखलाई पहता है परन्तु अन्य सौकड़ो सिक्कों में लक्ष्मी कमला-सन पर ही बैठी है। एक सुवर्ण तौल (१४० अन्) का भी सिक्का तैयार किया गया था।

(२) छुत्र वाले सिक्के—

अप्रभाग

श्राहुति देते खड़ी राजा की मूर्ति, बाए हाथ में तज्जवार, उसके पीछे बौना नौकर छुत्र लिए तथा चारो श्रोर दो प्रकार के लेख खुदे मिलते हैं महाराजाधिराज श्री चन्द्रगुप्तः श्रयवा जितिमव जिल्य सुचिरतैः दिवं 'जयति विक्रमादित्यः है।

(३) पर्यंङ्क् वाला सिक्का— श्रप्रभाग

भारतीय वेष में राजा पर्यद्ध पर बैठा है, दाहिने हाथ में कमल है ऐसे सिक्कों पर तीन प्रकार के लेख मिलते हैं। पृष्ठभाग कमल पर लच्मी की खडी मृति बनायी गयी

> पृष्ठभाग सिहासन पर बैठी बच्मी की मूर्ति और श्रीविकयः

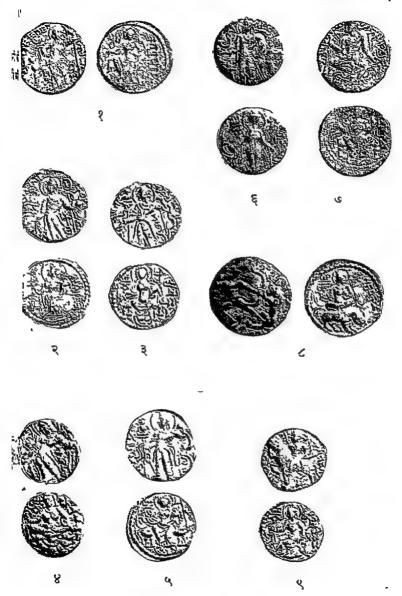

(ग्र ) देव श्री महाराजाधिराज श्री.चन्द्र-गुप्तस्य ( ब ) वही परन्तु पर्यंङ्क के नीचे रूपाकृति लिखा है ( स ) परम भागवत महाराजाधिराज श्रीचन्द्र गुप्तः

या विक्रमादित्य-स्य लिखा है।

(४) सिंह युद्ध वाला--

इसमें राजा की अवस्था सिंह की दशा तथा लेख के कारण भेद पाए जाते हैं। चित्र से राजा के शरीर का गठन तथा विलष्ट भुजांए दिखलाई पड़ती हैं। इसके देखने से राजा के आखेट का न्यसन, विद्या तथा कजा से प्रेम की सूचना मिलती है। बयाना के सिकों में राजा सिंह को कुचलते हुए अथवा युद्ध करते हुए दिखलाया गया है।

#### श्रम्भाग

उष्णीस तथा अन्य वस्त्रामृवग् से सुसजित राजा की खड़ी मृति<sup>°</sup>, धनुषवाया से सिंह को मार रहा है। कभी तलवार का चित्र मिलता

प्रष्टभाग

लाचमी सिद्ध पर बैठी हैं सिंह चन्द्रः |या श्रीसिंह विक्रमः या सिंह विक्रमः लिखा है।

- है। चार प्रकार के लोख
- (१) नरेन्द्र चन्द्रः प्रथितदिवं जयस्य जेयो भुवि सिंह विक्रमः
- (२) नरेन्द्रसिंह चन्द्र गुप्तः पृथिवीं जिल्वा दिवं जयित
- (३) महाराजाधिराज श्री चन्द्र गुप्तः
- ( ४ ) देव श्री महाराजाधिराज श्री चन्द्र गुप्तः खुदे मिलते है।
- (१) पांचवे प्रकार-त्रश्वारूढ़ राजा वाला सिक्का को चन्द्र गुप्त द्वितीय ने ही तैयार कराया । इस प्रकार के सिक्के का प्रचार उसके पुत्र कुमार ने ऋधिक किया।

श्रम्भाग

श्ररवारुइ राजा की मृतिं गुप्त लिपि में परमभागवत महाराजाधिराज श्री चन्द्र गुप्तः खिखा है।

प्रष्टभाग श्रासन पर बैठी कमल लिए देवी की मृति अजित

विक्रमः लिखा है

(६) चक्र विक्रम वाला सिक्का चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य का छुठे प्रकार का एक सिका। बयाना ड्रेस से मिला है जो सब से विचित्र ढंग का है। इसके देखने से प्रगट होता है कि सम्भवतः भगवान विष्णु विक्रमादित्य को त्रैलोक्य का राज्य सेट कर रहे है। इसमें

**अप्रभाग** 

गदा युक्त भगवान विष्णु (तीन प्रभामण्डल से युक्त) की श्राकृति, उसके बायी श्रोर (एक प्रभामण्डल युक्त) राजा खडा है। विष्णु तीन गोलाकार वस्तु राजा को भेट कर रहे हैं। कोई लेख नहीं मिलता। पृष्टभाग बाए हाथ में सनाल कमल लिए लच्मी खड़ी हैं। उनके दाए हाथ के नीचे शंख हैं। लेख चक-विकमः पाया जाता है।

इस सिक्के से ज्ञात हो जाता है कि (शंख गदा पद्म आदि युक्त) भगवान विष्णु की उपासना चन्द्रगुत द्वितीय करता था।

जपर चाँदी के सिक्कों का वर्णन किया जा चुका है। चन्द्रगुप्त चाँदी के सिक्कों द्वितीय ने गुप्त सुद्रा ने ,चाँदी का सब से पहले .समावेश किया। चत्रपों के अनुकरण के कारण उन पर

श्रद्धभाग

राजा के ऋषं शरीर की मृति शासी श्रंक में तिथि खुदी मिलती है [गुप्त सम्बत् से उस तिथि का सम्बन्ध है] पृष्ठभाग
मध्य में मेरवर्वत के
स्थान पर गरुण की
प्राक्तित, दो प्रकार के
लेख गृप्तिकिपि मे
(१) परम भागवत महा
राजाधिराज अी चन्द्र
गुष्त विक्रकादित्य
(२) श्री गुप्त कुलस्य
महाराजाधिराज श्री
चन्द्रगुष्त विक्रमांकस्य
मिलते हैं।

चन्द्रगुप्त ने ताँबे के सुन्दर सिक्के चलाए थे जिसमे लेख के अनुसार भेद पाए जाते है। अप्रभाग की ओर श्री विक्रमः या श्री चन्द्रः या केवल चन्द्र मिलता है। पृष्ट ओर-गरुड का चित्र महाराजा चन्द्रगुप्तः या श्री चन्द्रगुप्तः या चन्द्रगुप्त या केवल गुप्त लिखा मिलता है।

फलक सं० १०



गुप्त सम्राटों में कुमार गुप्त प्रथम का शासन काल सब से समृद्धि शाली मालूम पहता है। इसके समय में त्रानेक प्रकार के सोने के सिक्के सुन्दर रीति से तैयार किये गये जो सब प्रकार से उत्तम समके जाते है। कुमार गुप्त कला की हिंद से भी सिक्कों द्वारा सुन्दर प्रदर्शन किया गया प्रथम है। ये सिक्के कला की चरम, उन्नति को बतलाते है। कुमार गुप्त के सिक्कों में अश्वारूड वाला सिक्का अधिक प्रचलित रहा। यह सब सिक्कों से अधिक संख्या में पाया जाता है। वयाना की देर से इस तरह के तीन सी से भी अधिक सिक्कों में पाया जाता है। वयाना की देर से इस तरह के तीन सी से भी अधिक सिक्कों मिले है। उस देर में कुमारगुप्त प्रथम का अश्वारूड सिक्का ही सब से अधिक संख्या में पाया जाता है। इन सिक्कों के अध्ययन से प्रकट होता है कि कुमार गुप्त को आखेट का बहुत बढ़ा शीक था। घोडे तथा हाथी पर सवार होकर व्याद्य तथा गैंडा को मारते हुए दिखलाया गया

है। कुमार गुप्त प्रथम ने ससुद्र की तरह कई सिक्के निकाले जिसले उसके शासन के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। कुमार गुप्त आखेट प्रेमी था, संगीत में अभि-स्विरखता था। अपने शासन काल में उसने अश्वमेध यज्ञ भी किया था!

कुमार ग्रुप्त प्रथम ने एक सुन्दर मोर वाला सिका चलाया था जिसके समान किति वाला कोई दूसरा गुप्त सिका नहीं मिला है। ग्रुभी तक कुमार द्वारा प्रचलित नव प्रकार के सोने के सिकों का पता था प्रस्तु गत वर्ष वयाना की देर से पांच ढंग के नए सिक्के मिले है। यों तो मूल में सब की शैली एक सी है परन्तु कुमार गुप्त के शासन कालीन इतने नए ढंग के सिक्के निकले हैं कि उनके देखने से आश्चर्य होता है। यदापि नये सिक्के कम संख्या में मिले है तो भी गुप्त कालीन सुद्रानीति के गौरव को बसलाते हैं। नए सिक्कों में हाथी पर सवार होकर क्याघ्र मारते हुए, गैडा को मारते हुए तथा बीया बजाते हुए गुप्त सम्राट की मूर्ति खुदी मिलती है। चन्द्र गुप्त प्रथम की तरह राजा रानी वाला एक नये ढंग का सिक्का कुमार गुप्त प्रथम का मिला है। कुमार गुप्त के सिक्के तौल में १२४-१२६ श्रे ने तक के पाये गये हैं। भरतपुर के देर में छु: सौ से श्रिधेक सिक्के मिले है जो इस राजा के समय में तैयार किये गए थे।

# (१) धनुर्धारांकित वाला सिका-

विभिन्न तरह से राजा का नाम लिखने अथवा नाम के अभाव के कारण कुमार गुप्त प्रथम के सिकों में कई भेद पाया जाता है। नाम लिखने का ढंग एक सा नहीं है। एक स्थान पर 'कुमार' राजा के हाथ के नीचे लिखा मिलता है। दूसरे सिकों पर केवल 'कु' लिखा पाया जाता है। तीसरे ढंग से राजा का नाम- कुमार अथवा कु कुछ भी नहीं मिलता । इसके अतिरिक्त सिक्कों के अअभाग पर पांच तरह के विभिन्न लेख पाये जाते हैं ।

#### ग्रजभाग

धनुर बाग धारण क्यि हुए राजा की मूर्ति मिलती है तथा किस्न प्रकार के लेख पाये जाते हैं—

- (१) विजिता विनर विने पतिः कुमार गुप्तो दिवं जयति
- (२) जयति महित लां--
- (३) परम महाराजाधिराज श्री कुमार गुप्तः
- ( ४ ) महाराजाधिराज श्री कुमार गुप्तः
- (१) गुर्चेशो महीतलां जयति कुमार गुप्तः
- (२) कृपाय वाला सिका

### ग्रम्रभाग

भारतीय वस्त्राभृषण पहने राजा खड़ा श्राहुति दे रहा है। एक हाथ में तलवार तथा दूसरें में 'रारुडध्वज' लेख-गामवित्य सुचिरतैः कुमार गुप्ततो दिनं जयित राजा के हाथ के नीचे नाम नहीं मिलता जैसा पिछले कुपाण सिकों की नक्ल पर समुद्र गुप्त ने चलाया था । पृष्ठ भाग

पद्मासन पर वैठी हाथ में कमल लिए लच्मी की मूर्ति तथा गुप्त लिपि में लेख 'श्री महेन्द्रः' मिलता है।

पुष्ठभाग

पह्मासन पर बैठी लच्मी की मूर्ति, लेख श्रीकुमार गुप्तः

(३) त्रश्वमेघ सिका—इसे कुमार ने त्रश्वमेघ यज्ञ के स्मारक में तैयार कराया। समुद्रगुप्त के त्रश्वमेघ सिक्के से इसमें भिन्नता दीख पहती है। कुमार के त्रश्वमेघ सिक्के पर घोड़े का चित्र कई तरह से विभूतित है। इसकी बनावट श्रेष्ठ है। यह सिक्का १२४ ग्रोन तौल में हैं।

ग्रजभाग

पृष्ठभाग

यूप के समीप दाहिनी श्रोर सुसज्जित घीड़ा (लेख साफ नहीं) वस्त्राभूषणों से सजी चंदर ें जिए महिंगी की मूर्ति जेख श्री अरवसेव सहेन्द्रः

यद्यपि कुमार गुप्त प्रथम का अरवसेध सिक्का विरले पाया जाता है परन्तु वयाना की हेर में इस हंग के चार सिक्के मिले हैं। उसके देखने से पता लगता है कि कुमार गुत ने दो बार अरवसेध यज्ञ किया था। एक हक के सिक्के पर श्रलंकार से विभूषित घोड़ा यूप के दाहिने खड़ा है पर दूसरे में अश्रभाग की ओर नंगा घोड़ा यूप के बांप खड़ा है। दुत में लेख खुदा है परन्तु केवल कुमार पढ़ा जाता है। अतप्व इन दो प्रकार के घोड़े की आकृतियों से अनुमान किया जाता है कि विभिन्न अरवसेध यज्ञों मे दो प्रकार की मूर्ति खोदी गयी थी।

(४) त्रश्वारूद बाला सिक्का-लेखों के कारण भेद

अञ्चलाग

**'पृष्ठभा**गे

वैठी खुवी है।

घोड़े पर सवार राजा की मूर्ति, धनुष वाया लेख विभिन्न प्रकार के हैं |

(१) प्रथिवी तलां—दिवं जयत्य जितः

- (२) चिति पति रजितो चिजयी महेन्द्र सिंहो दिवें जयति
- (३) चितिपति—कुमार गुप्तो दिवं जयति
- (४) गुप्त कुल-व्योम शशि जयस्य जेयो जित म*ेन्द्रः*
- (४) गुप्त कुजामल चन्द्री महेन्द्र क्रमाजितो जयति

वयाना ढेर में इसदङ्ग के सिक्के ढाई सौ के लगभग पाए जाते हैं । उनमें गुप्तकुल क्योम शिश का लेख अधिक पाया जाता है। यह बहुत र्शासद्ध लेख मालूम पहता

कमल हाथ में लिए देवी की

मति

हैं। उसके घाट चितिपति रिजितों का व्यवहार किया गया है। तीसरे गुप्तकुलामल चन्द्रः तथा ग्रंत में पृथ्वीतलाम् का प्रशेग मिलता है। वयाना के सिक्कों में विशेषता यह हैं कि पृष्ठभाग पर लक्ष्मी मोर को खिलाती हुई व्खिलायी गयी है। प्राय: पचास मिक्के ऐसे भी मिले हैं जिनके पृष्ठभाग पर लक्ष्मी सीक की बनी हुई तिपाई (मिचया) पर बैठी है। श्रम्भाग में समानता है। (१) सिंह मारने वाला—लेख के कारण श्रनेक भेद पाया जाता है।

ग्रजभाग

भारतीय वेव में खड़ी राजा की मूर्ति, सिंह को धनुष वाया से मार रहा है। अनेक प्रकार के लेख (श्र) साजादिव नरसिंहों सिंह महेन्द्रो जयत्य निशाम् (व) जितिपति रजित महेन्द्रः कुमार गुस्रो दिवं जयति

( न ) कुमार गुप्तो विजयी मिंह महेन्द्रो दिवं जयित ( ट ) कुमार गुप्तो युधि मिंह विक्रमः

(य) वयाना .के देर में कुछ ऐसे सिक्के मिले हैं जिन पर कुमार गुप्त भुवि सिंह विक्रमः खुदा है । अन्य सिक्कों पर उपरियुक्त लेख पाए जाते हैं।

(६) व्याव्र मारने वाला सिक्का-

**प्रमाग** 

भारतीय वेप में धनुष वास हारा स्याघ को मारते राजा की मूर्ति लेख श्रीमान् व्याघ यल पराक्रमः पृष्ठभाग

सिंह पर बैठी श्रम्विका देवी की मूर्ति लेख श्री महेन्द्रिंह या सिंह महेन्द्रः

पृष्ठभाग

खडी देवों की मूर्ति वांए हाथ में कमल दाहिने से मोर को फल खिला रही है लेख कुमार कुसोधिराजा कुमार गुप्त प्रथम का यह सिका • ग्रभी तक अल्भ्य समभा जाता था। परन्तु वर्तमान वयाना की हेर से ऐसे ज्याघ वाले अनेक सिक्के िमले है जिन पर राजा के नाम का प्रथम प्रकर कु लिखा मिलता है।

(७) सातवें प्रकार का मोर वाला सिवका-

यह सिक्का अत्यंत सुन्दर है। राजा तथा कार्तिकेय का नाम कुमार होने के कारण दोनों श्रोर राजमूर्ति श्रंकित है।

अज्ञभाग

वस्त्राभूष्या के साथ राजा खड़े होकर मोर को फल खिला रहा है जेल जयति स्वभूमौ गुणराशि महेन्द्र कुमारः ।

( ८ ) प्रताप नाम वाला सिका

श्रश्रमाग

बीच में एक पुरुग की मृतिं दोनों श्रोर दो रित्रयां खडी हैं। त्री पुरुष के बीच ( दोनों तरफ मिलाकर) कुमार गृष्त

पृष्ठभाग

मोर पर बैठे कार्तिकेय की मृतिं जेख-महेन्द्र

क्रमारः

वृष्ठभाग बैठी देवी की मूर्ति लेख श्री प्रताप

ब्रिटिश म्यूनियम के सिक्के पर इस प्रकार की मृतियाँ तथा लेख पाये जाते हैं । सुदाशास्त्रवेताओं के लिए यह एक समस्या थी । परन्तु वशना के ढेर से इसी टक्स के सात सिक्के मिले हैं जिनके श्रध्ययन से क्<sub>र</sub>मार गुप्त के जीवन पर प्रकाश पढ़ता है। इस सिक्के के प्रमुशाग ये दो व्यक्तियों के बीच हाथ ओड़े राजा की मृतिं है । उनसे वादाबिवाद करता हुआ मालूम पड़ता है । इन सिकों के प्रध-भाग का लेख स्पष्ट है। उसे श्राप्रणीयः पदा जाता है। सम्भवतः यह उस परिस्थिति को बतलाता है जब राजा बुद्धधर्म की ओर मुक गया था।

इन सिकों के अतिरिक्त भरतपुर के वयाना वाले देर से कुमार गुप्त प्रथम के कई नए प्रकार के सिक्के मिले हैं जिनका वर्षान निम्न प्रकार है।

(क) गजारोही सिक्का यह सिक्का ऋलस्य समस्ता जाता है

अञ्चभाग श्रतंकार से विभू वित हाथी पर पृष्ठ मान

हाथ में कमल लिए खड़ी

मबार राजा की मूर्तिं तथा पीछे ' छुत्र लिए नों कर की मूर्तिं वनी हैं गोलाई में छुमार गुप्तः लिखा हैं। बक्मी की मूर्ति है।

( ख ) गजारोही सिंह मारने वाला

इस सिक्के की बनावट, कला तथा दृश्य में गजारोही सिक्के से समता पायी जाती है परन्तु अन्तर यह है कि अअभाग में हाथी पैर तले सिंह पड़ा हुआ है। शेर बातें वेसी ही है।

### श्रयभाग

राजा हाथी पर बैठा है। उसके पीछे छुत्र ताने महावत है। नीचे सिंह की छाछिति है जिसको हाथी पैर से ट्या रहा है छौर वह सिर घुमा कर हाथी के पैर काटने के लिए तत्पर है।

#### पृष्ठ भाग

कमलपर लच्मी खडी है। उसके दौए स्रोर पद्म तथा वार्थी स्रोर शंख रक्खा है।

(ग) गैडा वाला सिका-

इस ढंग का कुमारगुष्त का सिक्का सब से प्रथम वयाना की ढ़ेर से प्राप्त हुआ है। यद्यपि इसकी संख्या श्रिषक नहीं है तथापि कता की बिट से यह श्रास्त्रंत सुन्दर है। इसके

## श्रद्धभाग

घोड़े पर सवार राजा बरछे से गैड़ा को मार रहा है। जो घोड़े के पैरों के तले पटा है। गैंडा की मूर्ति सिर मोट कर मुँह खोले खुटी है। गैडा के सींग कान, श्रॉल श्रत्यंत सजीव टिखलाई पटते हैं। लेख-कुमार गुप्तः मिलता है

## प्रब्ठभाग

मर्कर पर गङ्गा खडी हैं और उनके पीछे छत्र लिए एक ब, लक खडा है। लेख पूर्ण नहीं पढ़ा जा सका है

# (घ) छुत्र वाला सिक्का--

मर्च प्रथम चन्द्रगुष्त विक्रमादित्य ने छुण वाला सिक्का तैयार कराया था। परन्तु कुम र गुप्त प्रथम का कोई भी ऐसा सिक्का भरतपुर के वयाना होर से पहले न मिला था। इम देर में इम ढंग के सिक्के की संख्या श्रिष्ठिक नहीं है तं।भी नया होने के काम्या महत्वपूर्ण है। यह सिक्का चन्द्रगुप्त द्वितीय के निष्टे से मिलता जुलता है। इसके

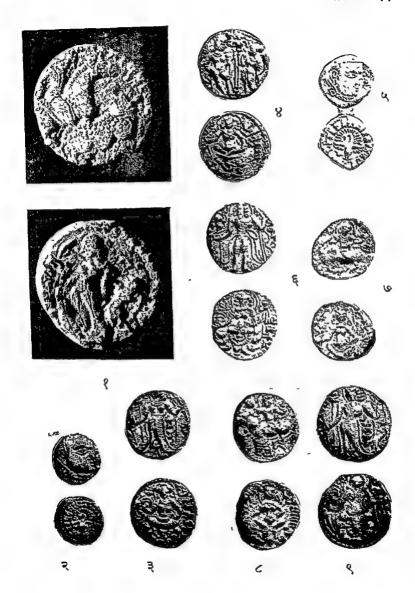

#### अधिभाग

तत्तवार पर हाथ रक्षे राजा खड़ा है। दाहिने हाथ से अग्नि में आहुति द्योद रहा है। पीछे बौना कुछ लिए खड़ा है। पृष्ठ भाग दाए हाथ में नाल लिए खडी देवी की श्राकृति पायी जाती है।

## ( च ) बीणांकित सिका-

गुण्त कालीन सिकों मे गत वर्ष से पूर्व वीयाकित सिका केवल एसुद्र गुण्त के समय का मिलता हैं। परग्तु नप् इंग मे कुमार गुस प्रथम का भी बीया वाला सिका मिला है जो राजा के संगीत प्रेम की घोषणा करता है। इसकी बनावट ससुद्र गुप्त के सिक्के से मिलती जुलती है।

#### श्रम्भाग

राजा सिंहासन (पर्यंक) पर बैठा है भीर दाहिने हाथ से बीखा बजा रहा है। बैठने काढंग तथा वेष भूषा ससुद्र गुप्त वाले सिक्के से मिलती जुलती है। पृष्ठ भाग सनाल कमल लिए पर्येक पर बैठी लच्मी की मृतिं हैं। लेख श्री कुमार गुप्तः मिलता है। यह श्राक्षति समुद्र गुप्त वाले सिक्के से

## ( छ ) राजा रानी वाला सिका

इस ढंग का सिका सर्व प्रथम चन्द्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। उसे कुमार देवी वाला सिका कहते है। वयाना की देर में कुमार गुप्त का एक ही सिका मिला है जिस पर राजा रानी साथ अंकित हैं। अन्तर यह है कि इस सिक्के के अप्रभाग में राजा रानी का नाम नहीं मिलता। रानी राजा को कुछ भेट करती हुई दिखलाई गयी है। एष्ट्रभाग में लक्ष्मी की मूर्ति है। उस ओर लेख श्री कुमार गुप्तः पड़ा जा सका है पर यह स्पट्ट नहीं है।

# (ज) कुमादित्य बाला सिक्का

इस प्रकार का सिक्का ऋद्वितीय साना जाता है। इस पर किसी राजा का ध्यक्तिगत, नाम नहीं मिलता है अतएव यह कहना कठिन है कि इसे छुमारगुप्त प्रथम ने चलाया था। स्कन्दगुप्त के सिक्कों पर क्रमादित्य की पदची मिलती है। अतः यह सम्भव हो सकता है कि वयाना देर का यह सिक्का स्कन्द गुप्त ने चलाया हो। इसका एक ही सिक्का मिला है। अअभाग मे छुत्र धारी सेचक (बीना) तिए खडी है। दोनों के बीच में गरुडध्वज है।

जैसा कहा गया है स्कन्द ने पश्चिमी श्रांतों पर अपना अधिकार जमाए रहा। अपने पुत्रं पुरुगों की भाँति पश्चिमी सिक्कों के दक्ष पर स्कन्द ने चाँदी के सिक्के तैयार कराए। इन पर अअभाग में राजा के आधे शरीर चाँदी का सिक्का का चित्र एष्ठ और गरुइ या नन्दि या वेदि की आकृति। जेख-परम भागवत महाराजाधिराज श्री स्कन्दगुप्त कमादित्यः

खुदा है। मध्यदेशीय सिक्के भी ठीक पहले की तरह हैं।

श्रजभाग

पृष्ठभाग

राजा का चित्र, ब्राह्मी भ्रजर में तिथि पंख फैलाए मोर की श्राकृति, गुप्तिकिपि में लेख विनेतावनिवनिपति जयित

दिवं स्कन्द गुप्तो याम।

स्कन्दगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य की अवनति शुरू हो गयी। ऐतिहासिक तथ्य सिक्कों के अध्ययन से भी ज्ञात होता है। स्कन्द के सौतेले भाई पुरगुप्त ने

पुरगुप्त थोड़े समय तक राज्य किया। इसके समय से सुद्राकला की अवस्था खराब होने लगी और धीरे धीरे बिगड़ती गई। पुरगुप्त, तथा इसके वंशाओं ने भारी तौल (सुवर्ण) के सिक्के तैयार कराए। धुरधंरांकित वाला सिक्का लोक प्रिय था। इन लोगों ने भी ऐसा ही सिक्का प्रचलित किया अप्रभाग मे पुर तथा पृष्ठ और श्री विकमः लिखा है। चूंकि ये सिक्के १४१ के हैं अतः विकमः (समान पदवी) के कारण ये सिक्के द्वितीय चन्द्रगुप्त के नहीं माने जा सकते। ब्रिटिश संब्रहालय में प्रकाशादित्य नाम के सिक्के मौजूद हैं। ये भी सिक्के पुरगुप्त के माने जाते हैं। तौल १४६ ग्रेन है। इस पर

श्रिश्रभाग

श्रश्वाखड़ राजा की मूर्ति, तलवार से सिंह को मार रही है। गरुड़ ध्वज वना है पृष्ठ भाग

बैठी देवी की मूर्ति लेख प्रकाशादित्य,

पुरगुष्त के पुत्र नरसिंह गुप्त ने केवल सोने के सिक्के तैयार किए जो कला की हब्दि से भद्दे है श्रीर तील १४६-१४८ अने हैं। इस सिक्के में मिश्रण होने से शुद्ध सोने का श्रभाव है। **अज्ञमाय** 

धनुवधारी राजा की मूर्ति हाथ के नीचे न मिलता है पृष्ठभाग बैठी देवी की मूर्ति, खेख बालादित्य

₹

लेख जयित नरसिंह गुष्तः

मरसिंह के बाद इसका पुत्र हितीय कुमार गुष्त राज्य का स्वामी हुआ। इसने एक ही प्रकार ( धनुर्धरांकित ) का सिक्का चलाया। अप्रभाग की श्रोर राजा की मूर्ति पृष्ठ श्रोर पद्मासन पर बैठो लच्मी की मूर्ति है। दो प्रकार के लेख मिलते हैं। उसके एक विभाग में वाए हाथ के नीचे कु तथा लेख महाराजा- धिराज श्रीकुमार गुष्त कमादित्यः श्रीर दूसरे विभाग में लच्मी की मूर्ति के साथ 'श्री कमादित्यः' लिखा है।

हितीय कुमार गुप्त के बाद बुधगुप्त सिंहासन पर बैठा । उसका राज्य उत्तरी बंगाल, मालवा तथा प्रख्य तक विस्तृत था । परिचमी भारत गुप्त राज्य से हट गया था । इस कार्य सोने के अतिरिक्त वह केवल मध्य देशीय वंग का चांदी का सिक्का निकाल सका था । पिछले गुप्त नरेशों के नाम से सिक्क मिलते हैं जिनका समीकरण अभी तक नहीं हो सका है। उनके लेख भी नहीं मिले हैं जिससे कोई ऐतिहासिक तथ्य का पता लगता । परन्तु सिक्कों पर वैन्य गुप्त विष्यु गुप्त लयगुप्त, वीरसेन तथा हरिगुप्त के नाम मिलते हैं । सिक्कों के वंग से ये गुप्त वंशी मालूम पड़ते है । अन्नभाग से वाये हाथों के नीचे नाम तथा पुष्ठ ओर पद्मासन पर बैठी जचमी की मूर्ति मिलती है । उसी ओर द्वादशादित्यः ( तृतीय चन्द्र गुप्त ) चन्द्रादित्यः ( विष्यु गुप्त की उपाधि ) तथा श्रीप्रकाणस्वयशः ( जयगुप्त की उपाधि ) लिखा पाया गया है । यद्यपि ये सिक्के सोने के है परन्तु विश्वद्ध बातु के नहीं हैं ।

गुप्त साम्राज्य के नव्ट होने पर बंगाल में गुप्त सिक्कों के हंग पर सोने के सिक्कों बनते रहे। उनका लेख ठीक तरह पढ़ा नहीं जा सका है। म्रतएन उन राजामों के बारे में कुछ निश्चित रूप से कहना कठिन है। गुप्त सिक्कों का सम्भवतः वे बङ्काल के मिन्न भिन्न प्रदेश मे शासन अनुकरण करते थे। समाचारदेव तथा छठी सदी के शासक शाम्रांक का भी सोने का सिक्का गुप्तों के सहश ही है। मध्यदेश में भी चौदी के सिक्के के हंग पर विभिन्न राजामों ने म्रपने सिक्के बनवाए। मौसारि तथा वर्षन राजामों ने गुप्त सिक्कों का अनुकरण किया।

गुप्त सिकों का वर्णन समाप्त करते हुए यह कहना आवश्यक ज्ञात होता कि गुप्त शासकों ने अधिकतर सोने को ही अपनाया और उसी धातु के किक अधिक संख्या में मिलते हैं। प्रत्येक राजा ने एक नया ढंग निकाला यहाँ तक कि कुमार गुप्त प्रथम के शासन काल में बारह प्रकार के सोने के सिक्के तैयार किये गए। कुगण काल से ही इस धातु का (सोना) अधिक व्यवहार होने लगा था। यहाँ तक कि गुप्त काल में चांदी के केवल दो प्रकार (पश्चिमी और मध्यदेशीय) के सिक्के ही तैयार किये जा सके। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि गुप्त कालीन मुद्रानीति तत्कालीन सुद्द आर्थिक अवस्था तथा उन्नत व्यापार की बोग्णा करती है। सर्वसाधारण में अधिक सोने के सिक्कों का प्रचार गुप्तकाल की विशेषता को बतलाता है और 'स्वर्णयुग' के नाम को चरितार्थं करता है।

# आठवां अध्याय

# मध्म कालीन भारतीय सिक्के

( ६००=१६०० )

भारतीय इतिहास का मध्यकाल ई० सं० ६०० के बाद आरम्भ होता है। उस समय भारत में अनेक छोटे राज्य स्थापित हो गये थे। कोई भारतीय शासक इतना प्रभावशाली न हो सका जो सब को जीत कर एक छुशराज्य कायम करने में सफलता प्राप्त कर लेता। आपस में राज्य सीमा के लिए कराड़े सदा होते रहे श्रतएव सध्यकाल का युग हिन्द नरेशों के लिए श्रवनति का समय था। हर्ष-बर्धन ने एक जन्न राज्य स्थापित करने का प्रयत्न किया था परन्त उत्तरी भारत की सीमा के बाहर न जा सका। इसके बाद गुर्जर प्रतिहार नरेशों का भी प्रताप सर्थ चमका जिनके प्रभुत्व से सुसल्लमान आक्रमणकारी भी डरते रहे परन्तु उनका राज्य सारे उत्तरी भारत पर भी विस्तृत न था। विद्रोह तथा श्रशांति के कारया ही निदेशी आक्रमण होने लगे। सन् ४८० ई० के बाद ही इस अवनति का श्राभास मिलता है। ग्राप्तसन्नाट स्वन्द ग्राप्त के मरने के पश्चाद ग्राप्त शासक शक्ति हीन हो गये। अपने पैतृक राज्य को सुरक्ति रखने में भी असमर्थ थे। यह स्थिति पिद्धले गुप्त नरेशों के सिनको से भी ज्ञात हो जाती है। स्कन्द गुप्त के बाद भी गुप्त राजाओं ने सुवर्ण हरू के सोने के सिक्के तैयार कराए थे परंस वे सभी भट्टे श्राकार तथा मिश्रितधातु के बनते रहे । चन्द्रगुरा तृतीय, विष्णु गुप्त वैन्यगुप्त तथा जयगृप्त ऋदि गुप्त शासकों के सिक्के मिले हैं जिनकी शैली ऋत्यन्त भही है। उनकी संख्या बहुत कम है तथा प्रचलन भी सीमित ही रहा। ये सभी बातें उपर कही बातों की प्रष्टि करती हैं और गुप्त शासन की अवनति के छोतक हैं। किसी प्रकार प्राचीन प्रणाली को पिछले गुप्त नरेशों ने निवाहा और राजा होने के प्रमाद में सिक्के तैयार कराए। उनके चाँदी के सिक्कों का प्रचलन बन्द हो गया यही कारण है कि ब्रध्मास के पश्चात एक भी चाँदी का सिका नही सिलता। इस घटना से अनुमान किया जाता है कि पश्चिमी भारत मालवा तथा मध्यप्रांत गुप्त राज्य से पृथक हो गए अथवा उनका प्रभाव जाता रहा। कहने का तात्पर्य यह है कि पिछले गुप्त नरेशों के समय में ही गुसों के विभिन्न प्रांतों में स्थानीय श्रीधकारी स्वतंत्र हो गए या उन मांतों पर किसी अन्य शासक का अधिकार हो

गया। जहाँ तक मुद्रा का सम्बन्ध है बंगाल में उन स्वतंत्र शासकों ने भद्दे ढंग के सिक्के (गुप्तों के श्रवक्तरण) तैयार कराए। यह कहना श्रावश्यक है कि गुप्त सम्राटों के सिक्के विभिन्न प्रकार के थे तथा देवीप्यमान होने के कारण श्राकर्पक थे। उनकी संख्या श्रनगिनत थी। उन्हें कच्च श्रेणी के कलाकारों ने तैयार किया था। उनके सामने पिछले गुप्त नरेशों तथा बंगाल के सिक्के भद्दे तथा कला विहीन दिखलाई पडते हैं। वे सिक्के केवल स्वतंत्रता को दिखलाने के लिए तैयार किए गए थे। ऐसे ही भद्दे, मिश्रितधातु के भारी सिक्के पश्चिमी तथा दिल्ली पूर्वी बंगाल में स्थानीय शासकों के मिले हैं। वंगाल के बहुत से शासकों ने सिक्के तैयार करने की श्रावश्यकता न समभी श्रीर गुप्तों के श्रगणित प्रचलित सिक्कों से ही काम चलाया।

गुत सीमा के दिवा पिरचमी भाग में हुयों का राज्य था। जिसके कारण गुप्त शासक अधिक निर्वल सिद्ध हुए। इनकी बढ़ती शक्ति को कोई रोक न सका। मन्य भारत में हूण सरदार तोरमाण ने अपना राज्य स्थापित कर लिया था। ई० स० ४१० में ही भानुगुत के परास्त होने पर मालना में हूण अधिकार हो गया। गुप्तों के चाँदी के सिक्के तो बन्द हो गए थे परन्तु हूण शासक तोरमाण तथा मिहिरकुल ने गुप्त सिक्कों (चाँदी और ताम्बा) के अमुकरण पर अपनी मुद्दा तैयार करायी थी।

गुप्तों के केन्द्र मगध में पिछले गुष्त नरेशों के बाद मौखिरयों का अधिकार हो गया । मौखिर तथा गुप्तों में पारस्परिक मता चे चलते रहे । परन्तु हुपँबधँन का उत्तरी भारत पर अधिकार हो जाने के कारण दोनों का प्रभाव मिट गया । जहाँ तक सिकों का सम्बन्ध है, अशांतिमय वातावरण के कारण मूल्यवान धाद्य सोने के सिक्कें तैयार करने की चमता किसी शासक में न रही । सम्भवतः राजकीय कीप में हतना धन न था या बाहरी ज्यापार की अवनित से सोने के सिक्कों की आवश्यकता न समभी गयी । छोटे छोटे राज्य होने के कारण सिक्कों का सीमित प्रचार था जनता की आर्थिक स्थिति ऐसी न रही कि प्रतिदिन के जीवन में सोने से सिक्कों का प्रयोग हो सके । यही कारण है कि मगध से पश्चिमी भाग में चाँदी के सिक्कों का प्रयोग हो सके । यही कारण है कि मगध से पश्चिमी भाग में चाँदी के सिक्कों का प्रयोग हो सके । वही कारण है कि मगध से पश्चिमी भाग में चाँदी के सिक्कों कराजा मौखिर, थानेश्वर का शासक वर्धन, बलभी के मैत्रक नरेश तथा मध्य भारत के हुण सरदारों ने गुप्त चाँदी के सिक्कों के ढंग पर ग्रहाएँ तैयार करायी । वे सिक्कें मध्य भारत के मोर शैली के नक्कल पर बने थे और उनपर विथियाँ भी मिलती हैं। मिहिर कुल ने सभी तास्वे के सिक्के चलाए जो शरीनियन शैली के हैं । हुणों की कोई निजी शैली न थी परन्तु उनके सिक्के विभिन्न स्थान मे प्रचलित सिक्कों के नक्कल पर बनते रहे । मिहिर ने उत्तर पश्चिमी

हंग को ही अपनाया। गुक्षों की अवनित के बाद हूंगों की इतनी प्रधानता बनी रही कि वर्धन सम्राट हर्ष भी मुद्रा नीति में प्राचीन रौली तथा सुन्दरता लाने में असमर्थ रहा । सातवीं, आठवीं तथा नवी शताब्दियों में ससैनियन ढंग के ही सिक्के चलते रहे। उसका ढंग इतना महा था कि उसका ठीक प्रकार तथा वास्तिविक रूप भी लोगों के समस्त के बाहर हो गया । नवी शताब्दी के बाद चेदि राजा गांगेयदेव की रौली को सभी प्रधान राजाओं—चंदेल, राठौर, तोमर तथा हैहय—ने अनुकरण किया। जिसके अध्यामाग में शासक की आकृति के बदले राजा का नाम तथा पदवी तीन पंक्तियों में लिखा जाने लगा और पृष्ठभाग पर गुष्त सिक्कों को लचनों को स्थान दिया गया। यह इतना प्रधान ढंग हो गया कि बारहवीं सदी तक मुहम्मद बिन सामने इसी का अनुकरण किया था।

श्राठवी सदी से पश्चिमी भाग में काबल के हिन्दू राजा साहीवंश ने गांधार के निन्द को लेकर एक नयी शैली का समावेश किया जो 'निन्द तथा घडसवार' हंग से प्रसिद्ध हुआ। इस पर अअभाग में घुडसवार तथा पृष्ठ की ओर नन्दि की श्राकतियाँ पायी जाती है। वही शैली गन्धार, पंजाब तथा राजपुताना में बारहवी सदी तक प्रचित्तत रही। कांगडा में १० वी सदी तक तथा राजपूताने के राजपूत शासकों ने उसी शैलीको प्ररण किया। चौहानवंश ने इस शैली को खब अपनाया। उनके स्थान पर शासन करने वाले सुप्तलमान सुरुतान भी उसकी उपेता न कर सके। १२ बी सदी के बाद बखनन ने भी उसी ढंग के सिक्के तैयार कराया था। इस प्रकार मध्य युग में गांगेयदेव चेदि तथा 'वन्दि और धुडसवार' वाली दी शैलियों का प्रचार था। हिन्दू साही वंश के चलाए सिक्कों का अनुकरण दिल्ली श्रीर श्रजमेर तक होता रहा । मुसलमान विजेता के हाथ में शासन की वागड़ोर श्रा जाने पर भी वही शैली सभी को मान्य रही श्रीर बलवन तक सल्तानों ने इसी तरह सिक्के तैयार कराए। पूर्वी भाग में भई गुप्त सिक्कों का ही नकत होता रहा । मध्यभारत से लेकर बंगाल तक मिश्रित सोने के सिक्के चलाए गये । सम्भवतः इस शैली पर मुसलमानों का प्रभाव पह गया स्रोर गांगेयदेव ने स्रम्भारा से शासक की मूर्ति को हटाकर तीन पंक्तियों में पदवी सहित राजा का नाम लिख-वाना त्रारम्भ कर दिया पर जदमी की त्राकृति को न छेडा।

हूण एक विदेशी जाति थी जिसने स्वन्द गुप्त के समय में गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया था। यह जाति मध्य पृशिया से अफगानिस्तान तथा पंजाब को जीतकर गुप्त सीमापर चढ आयी। सन् ४८० ई० के बाद हूण वंश के सिकके (स्कन्दगृप्त की सृत्यु परचात्) इनका राज्य मध्य भारत, मालेवा तथा पंजाब में विस्तृत हो गया। स्वतंत्र शासक होने के नाते हूण सरदारों-तोरमाण तथा मिहिरकुल ने सिक्के तैयार कराए। हूग् शासकों ने भारतीय मुद्रा शैली में कोई अपना नया ढंग नही आरम्भ किया परन्तु विभिन्न देशों में प्रचलित सिक्कों के ढंग पर अपनी मुद्रा नीति निर्धारित की। जिस देश को जीता वहाँ के प्रचलित सिक्कों का भद्दा अनुकरण ही हूणों ने किया। अतप्व उनके नाम से अनेक प्रकार के सिक्के पांचवी तथा छठी सदी में प्रचलित पाए जाते हैं। बहुत से सिक्कों पर नाम तक भी नहीं मिलते परन्तु उनके विशेष प्रकार के चिन्ह (जिन्हे एफथलाइट कहते हैं) से सिक्के हूणों के माने जाते हैं।

जब हूण लोगों ने अफगानिस्तान को जीता, उस समय वहाँ शसैनियनवंश का राज्य था और उनके सिक्के प्रचलित थे। शसैनियन ढंग के सिकों का वर्णन पिछले अध्याय में किया जा चुका है। हूण सरदार ने काबुल प्रांत को जीतकर शसैनियन शैली को अपनाया। उनपर

श्रज्ञभाग

पुष्डभाग

शतिनियन ढंग के भद्दे श्रद्धे शरीर तथा बाह्यी के कुछ श्रहर

सिक्के के मध्यमें एक सकीर ब्राह्मी सिपिमें तोर सिखा मिलता है।

तोरमाय के कुछ ऐसे भी सिक्के मिली हैं जिन पर 'शाही खुबुल' लिखा है। ये सिक्के एफथलाइट चिन्ह के कारण ही हूण सिक्के कहे जाते हैं। परन्तु भारतमें झाने के कारण उन्होंने पहलवी भाषा के बदले मे ब्राह्मी लिपि तथा संस्कृत भाषा का प्रयोग किया। मध्य भारत में उन्होंने चॉदी तथा ताम्बे के सिक्के गुप्त होली का अनुकरण कर तैयार कराया था। तोरमाण के चाँदी के इस हंग के सिक्के मिलते हैं। जिनपर

श्रमाग

प्रव्हभाग

राजा का सिर, तिथि श्रीर गुप्त जिपि में पंखयुक्त मोर की आकृति है।

'वजिता वनिरवनिपतिः श्री तोरमाण' जिखा है।

यह सिक्का मध्य भारत शैली के गुप्त सिक्कों का ग्राचरशः श्रनुकरण है। इसी सिक्के पर हूण सरवार तोरमाण का नाम मिलता है।

तोरमाण के पुत्र मिहिर ने भी इन्ही शैली के सिक्के प्रचलित किए परन्छ उसके सिक्के सब तांबे के हैं। शसैनियन ढक्क के सिक्के सब से छोटे हैं श्रीर उन

पर अभ्रभाग की ओर वैसी ही पगड़ी तथा सिर है। एष्ठ और ऋग्नि क्रण्ड ( यज्ञ देवी ) तथा रहक दिखलाई पड़ते हैं। इसके दूसरे सिक्के भी मिले है जो शसैनियन दक्त के बने है परन्त अअभाग में 'श्री मिहिर' का लेख मिलता है श्रीर प्रष्ठ ग्रोर श्राग्न कुएड के बदले निन्द की मूर्ति है। उसके उपरी भाग में बूरभ तथा नीचे ' जयत द्वत्र' लिखा पाया जाता है । सम्भवतः गान्धार में शासन करने के कारण हुण सरदार ने निन्द को अपनाया। पेशावर के शांत में भिहिर के जो सिक्के मिले हैं वह सब कुवाणों के अनुकरण पर तैयार किए गए थे।

श्रक्रभारा

प्रष्टमाग

राजा की खड़ी सुर्ति तथा 'शाही मिहिर कुल' लिखा सिंहासन पर व्यक्ती की मृति है।

है।

मिहिर के तीसरे प्रकार के सिक्के सब से बड़े श्राकार के हैं। ये भी उत्तरी पश्चिमी प्रांत में भिलते है।

अज्ञसाग

उत्तपर आगे की श्रोर घोड़े पर सवार राजाकी मृति श्रीर पिछले भाग से सिहिर

की मूर्ति है। लक्मी

कुल अंकित है।

यहाँ इतना कहना पर्याप्त होगा कि पाँचवी तथा छठी सदियों से मध्य भारत में ये सिक्के (चाँदी तथा ताम्वे के ) प्रचित्तत थे। गुजरात तथा राजपुताना में एक हजार यताब्दी तक एक विचित्र प्रकार के भद्दे ताम्बे के सिक्कों का प्रचार था जिन्हें गिधया पैसा या गर्धिया कहा जाता था। इन सिक्कों पर भद्दे दङ्ग की राजा की त्राकृति मिलती है तया लेख का स्रभाव है। पृष्ठ स्रोर भी अशिष्ट तरीके पर यजदेनी तथा रचक के धुंधले चित्र श्रंकित हैं। ये सिक्के शसैनियन राजा फिरोज के नकत बतलाए जाते हैं। उस दक्ष की हुए। लोगों ने भारत में प्रचलित किया ।

गुप्त साम्राज्य के नष्ट होने पर बंगाल में स्थानीय शासकों ने स्वतंत्रता के सूचक श्रपने सिक्के तैयार कराये थे। ये सिक्के भद्दे हंग से तैयार किये गए थे। शुद्ध सोने के स्थान पर मिश्रित घातु के बने हैं और सुवर्ण तील वंगाल के सिक्के के बराबर हैं। पिछली गुप्त नरेशों के सिक्के बंगाल में प्रच-त्तित थे उन्ही के अनुकरण पर स्थानीय शासकों ने ऋपने नाम के सिक चलाये। इंठी सदी के आरम्भ में ही पश्चिमी बंगाल के कुछ २३

श्रिषकारियों ने महाराजाधिरा की पदवी से अपने को विभूषित किया। उनमें समाचारदेव का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इसके पिछले गुप्तों के सिकों के सहश सिक मिले है जिनपर लक्ष्मी की आकृति और नरेन्द्रादित्य लिखा है। दूसरे रांजा गोपालं चन्द्र ने भी वर्दवान से कोमिल्ला तक शासन किया। इन राजाओं का नाम प्रशस्तियों में भी मिला है। अतएव यह अनुमान किया जाता है कि ये राजा दिल्णी पूर्वी तथा पश्चिमी बंगाल में छठी सदी के अंत तक शासन करते रहे।

उत्तरी बंगाल गौड में उस समय शर्शांक नामक राजा शासन करता था। मालवा के एक गुप्त सरदार के कहने पर इसने मौखिर राज्य पर आक्रमण कर राज्यवर्धन को मार डाला। शर्शांक एक प्रतापी राजा था जिसके सिक गौड़ से मिले हैं जिनपर उसने अपने धार्मिक चिन्ह को प्रधान स्थान दिया है। वह शैवमत को मानने वाला था और बौदों का घोर शत्रु था। उसने गुप्तों के सुवर्ष सिकों के हंग पर सोने का सिका चलाया था।

ग्रजभाग

शिव की बैठी मूर्ति, निन्द के शरीर पर मुका हुआ दाहिना हाथ उठाये श्रीकत है। चन्द्रमा की श्राकृति। गुप्त लिपि में दाहिनी श्रीर श्री श नीचे जय लिखा है।

`

पुष्ठभाग

गज लक्सी कमलासन पर बैठी हैं, हाथ में कमल दोनो तरफ से हाथी पानी फेक रहे हैं।

सातवीं सदी के मध्य भाग तक गौड़ में शशांक का राज्य था । उसके परचात् बहुत समय तक वहाँ अन्धकार सा था। कोई शक्तिशाली शासक न था। हपें वर्धन ने गौड़ पर आक्रमण कर बहुत सा भाग अपने अधिकार में कर लिया जिसके बाद कर्ण सुवर्ण (गौड़ की राजधानी) आसाम के राजा के हाथ में चली गयी। आठवी सदी में कन्नौज के राजा यशोवमैन तथा काश्मीर नरेश लिलता-दित्य ने बंगाल पर चढाई की थी। इस प्रकार बंगाल में अराजकता थी। ऐसी परिध्यिति में (किसी स्वतंत्र राजा के अभाव में) सिक्षों के निर्माण का प्रश्न असम्भव था। अंत में पाल वंशी राजाओं ने उस वातावरण में राज्य स्थापित किया। पाल वंश के शासकों ने कन्नौज तक धावा कर उत्तरी। भारत का सम्राट बनने का प्रयत्न किया था परन्तु राष्ट्र कूट राजा ने गंगा यसुना के द्वाब से पाल प्रसुत्व को मिटा दिया। नवी सदी के मध्य में प्रतिहार नाग भट्ट द्वितीय ने हर्ण

की राजधानी (कन्नीज) पर अपना राज्य स्थापित किया जिस कारण पाल नरेशों का शासन उत्तरी बंगाल में ही सीमित रहा। उन पाल राजाओं के सिक्कों का पता अभीतक नहीं लगा है। कुछ विद्वान मध्यकाल मे आस 'श्रीविश्रह' लेख वाले सिक्कें को पाल वंशी राजा विश्रह पाल की सुद्धा मानने लगे है।

इस अध्याय के आरम्भ में कहा जा चुका है कि गुप्त वंश के अंत होने पर श्रनेक राज्य स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे । ग्राप्त साम्राटों की राजधानी पाटिल-प्रम की प्रधानता नष्ट हो गयी। उनके बाद हर्ष ही सबसे कन्नीज के राज शक्तिशाली शासक हुआ ! उससे पूर्व पिछले गुप्त नरेशों के समकालीन मौखरि वंश ने कन्नीज़ में ही अपने राज्य वंश की स्थापना की थी। जड़वर्मा के मरने पर मौखरि तथा वर्धन राज्यों को मिला दिया गगा और थानेश्वर के बदले हुवें ने कनौज को राज-धानी बनाया। जिस प्रकार मौर्यं काल से गुप्तों तक भारतवर की राजधानी पाटिलपुत्र समभी जाती रही वैसे ही मध्य युग से यानी ६०० ई० से लेकर कई शताब्दियों तक कहाँ ज का स्थान था। कहाँ ज का शासक ही सबसे प्रधान सम्राट समका जाता था। यहाँ पर मध्ययुग में मौरवरि, वर्धन गुर्जर प्रतिहार तथा गाइदवाल वंश शासन करते रहे । इन वंशों के शासकों ने सिक्के निर्माण कराए सन्भवतः राजनैतिक अवस्था तथा समाज की आर्थिक परिस्थिति को देख कर इन नरेशों ने अधिकतर चाँदी के सिक तैयार कराया था। केवल गहडवाल नरेश गोविन्द चन्द्र के सोने के सिक्क सिले हैं जिसकी संख्या अधिक नहीं है। प्राप्य: सिकों से पता चलता है कि कन्नील के राजवंशों का ध्यान इस ज़ोर भी था। उनका वर्गांत प्रथक प्रथक किया जायगा ।

यह कहा गया है कि मध्य भारत में चन्नपों की शैली का अनुकरण गुर्सों के सिकों पर पाया जाता है। उन पर गुप्त नरेश ने पंख युक्त मोर की आहति का समावेश किया था। इसी चिह्न को हुण सरदार मौखिर-सिक्के तोरमाण ने अपनाया था। मौखिर वंश के चांदी के सिकों पर भी यही चिह्न मिलता है। उन पर जो तिथियाँ मिलती हैं वे किस सम्वत् से सम्बन्धित है यह कहना कठिन है। सभी विद्वान एक मत नहीं हैं। चाँदी के सिकों पर तिथियों को पृथक पृथक ढंग से पढा गया है। उदाहरण के लिए मौखिर सिकों पर राजाओं की तिथियाँ। १४, १४, १८, १६, ७१ आदि अंक उद्गितिखत हैं। इन अंकों से मौखिर नरेशों का शासनकाल स्थिर नहीं किया जा सकता। कोई इन्हें शक सम्वत् मौखिर सम्बत् तथा कोई गुप्त-

सम्बत्से सम्बन्ध बतलाते हैं। उसी सम्बन्ध में यह भी कहा जाता है कि सिकों पर सैकडे के स्थान पर श्रंक छट गये हैं। इस विवाद की गहराई में जाना उचित नहीं मालम पडता केवल इतना कहना पर्याप्त होगा कि मौखरि-तिथियाँ मौखरि ग्रीर हुए सम्वत् दोनों से सम्बन्धित मालूम पड़ती हैं [ हुए। सम्वत् सन् ४५६ ई० में चलाया गया था जब तोरमाण ने शसैनियन राजा को परास्त किया था ] इस मार्ग से राजाओं का शासन काल किसी अंश में सही ज्ञात हो जाता है। मौखरि प्रशस्तियों की सहयता से वह समय ठीक नहीं उतरता है। सारांश यह है कि वर्तमान उपलब्ध सामित्रयों के आधार पर एक मत नहीं हो सकता ध्योर न उनकी तिथियों से श्रांतिस निर्णय किया जा सकता है। जहाँ तक सौखरि सदाओं का कार्य था ईशानवर्मन, सर्ववर्मन तथा अवस्तिवर्मन ने गुप्त शैली पर चाँदी के सिक्के तैयार कराए थे। इस मुद्रा नीति का प्रारम्भ उस समय किया गया जब कि ईशानवर्मन ने श्रांध्र तथा गौढ़ शासकों को परास्त कर मौखरि वंश की प्रतिष्ठा स्थापित की। उस समय उत्तरी भारत (कन्नीज ) के प्रधान शासक होने के नाते सिक्कों का निर्माण करना आवश्यक था। उसके बाब सर्ववर्धन ने भी पिता के कार्य को आगे बढ़ाया और हुखों तथा पिछले गुप्त राजा दामोदर गुप्त को हराया । इस तरह मौखरियों की शक्ति बहुत बढ़ गयी और शासकों ने प्रचित राप्त सिक्कों की नकल पर अपना सिक्का तैयार कराया था।

गुप्त सम्राटों के पश्चात् हुषे वद्ध न की गणना उस श्रेगी में की जाती है जिस राजा ने भारत में एक चत्र साम्राज्य कायम करने का प्रयक्त किया था। ईशान मौखरि के समान वर्धन वंश के राजा प्रभाकर के भी हष वद्धन के सिक प्रतापशील के नाम से मिलते हैं। हुई वर्धन के सिकी सिक्के पर उसके सम्वत् ( हर्ष-सम्वत् ) में तिथि का उल्लेख पाया जाता है। हर्ष चरित के वर्शन से पता चलता है कि उसके सिकों पर नन्दि का चिह्न श्रंकित था-बृशङ्कामभिनव घटितां हाठकमयीं सुदा समुपविन्ये । संयुक्त प्रांत के फैजाबाद जिल्लमे मिटौरा से सिक्को का एक देर मिला है जिसमे कई राजाओं के सिक्के हैं। मौखरि राजाओं ( ईशान वर्मा सर्व वर्मन तथा अवन्ति वर्मन ) के अतिरिक्त शिलादित्य राजा के कई सौ सिक्के मिले हैं। इस संख्या से प्रगट होता है कि उस शासक का खम्बा राज्यकाल श्रवश्य था। चॉदी के सिक्के गुप्त शैली पर तैयार किये गये थे। मौखरि राजाओं के साथ देर में शिलादित्य के सिके मिले हैं ऋतएव यह निश्चित है कि ये सिके हर्ष वर्द्ध न के ही हैं जो शिलादित्य के नाम से तैयार किये गये थे। उन पर खुदी तिथियाँ हर्षसम्बन् से ही सम्बन्धित हैं। हर्ष के चाँदी के सिकों के विषय से इससे अधिक कुछ कहा नहीं जा सकता।

कन्नीज में गुर्जर प्रतिहार ही ऐसे शासक थे जिन्हों ने अपनी शक्ति उस युद्ध के वातावरण में बनाये रक्खी । विद्वानों का मत है कि हुए खोगों के बाद गुर्जर

गुर्जर प्रतिहारो के सिक्के मध्य पृशिया से आये! भारत में पश्चिमी द्वार से प्रवेश कर मारवाड (जोधपुर) को अपना केन्द्र बनाया! इस वंश में वस्सराज नामक व्यक्ति बहुत मतापी शासक हुआ जिसने मध्य राजपुताना के राजा तथा बंगाज के शासक धर्मपाल को जीत

लिया था। इसके पश्चात नागभट्ट ने इसरी बार पाल नरेश को परास्त कर कन्नीज पर अधिकार कर लिया। प्रतिहार वंश का सब से प्रभाव शाली तथा शक्ति शाली नरेश मिहिर भोज था जिसने नवी सदी के मध्य भाग में शासन किया। भारत के मध्यदेश का वही एक शासक था जो हिमालय से नर्वदा तथा उउजैन से बंगाल तक अपना राज्य विस्तृत कर सका । मिहिर ने अपनी प्रभुता सुचक सिक्के तैयार कराये थे जो अधिक संख्या में मिलते हैं। मारवाब मे सिक्कों का एक देर मिला है जिसमें ईरान के राजा फिरोज ( शासन काल ४४६-४८६ ई० ) के सिक्कों की सरह सब सिक्ट पाये गये हैं । इनके देखने से ज्ञात होता है कि ये सिक्ट पांचवी सदी के नहीं हो सकते। उन पर किसी प्रकार का लेख नहीं पढ़ा जा सका है। इन सिक्तों के वित्रय में अनेक मत है। कुछ खोगों का कहना है कि हुए। सरदारों ने फिरोज के नक्षल पर पश्चिमी राजपूताना में सिक्के प्रचलित किए थे। उन सिक्कों को सूचम रीति से देखने पर शसैनियन सिक्कों के चिह्न ( यज्ञ चेदि तथा दोरक्षक ) स्पष्ट मालूम पहते हैं। सम्भव है कि मारवाद में रह कर गर्जर नरेशों ने भी शसैनियन शैजी को अपनाया हो । भारवाह से प्राप्त सिक्के तौज. आकार तथा शैली में शसैनियन सिकों से मिलते है। मिहिरमोज का भी सिका इसी तरह का है। ये सभी सिक चाँदी के हैं।

### श्रद्धभाग

े दो पंक्तियों में लेख (१) श्री मदा (२) दि बराह (श्रवर नागरी से मिलते ज़लते हैं ) लेख के नीचे ऐसा चिह्न हैं जो शसैनियन यज्ञ कुपढ के सहश हैं।

#### पृष्ठभाग

विष्यु के अवतार बाराह की मूर्ति खड़ी है। सामने सूर्यंचक दिखलाई पडता है।

ये सिक्के 'श्रादि बराह शैली के कहे जाते है। इसी ढंग के सिक्कें दसवी सदी में

भी प्रचलित थे। उसी भाग (मारवाड़) में चपटे ताँने के असंख्य सिक प्रचलित थे जिनपर न तो राजा के अर्द्ध शरीर का चित्र है और न पीठ की ओर यज्ञकुण्ड ही स्पष्टरूप से बना है। ये गिंधया पैसा या सिक्के के जाते हैं। दसवी सदी के एक लेख में १३४० बराह द्रम (सिक्के) के दान का वर्णन मिलता है। अत्यय यह निर्विवाद है कि 'आदि बराह' शैली के सिक्कों को गुर्जर प्रतिहार घंशी मिहिर भोज ने चलाया था। इस प्रकार के महे हंग के सिक्के मध्यभारत में ११ वी तथा १२ वीं सदी तक प्रचलित थे। इसके परचात महेन्द्रपाल के पुत्र महीपाल के सोने के सिक्के मिले हैं जो चेदि राजा गांगेयदेव के शैली के समान हैं। कुछ विद्वान इसे तोंमर वंशी राजा महीपाल का सिक्का मानते हैं परम्तु राखालदास बनैजीं ने लिपि के आधार पर इसे गुर्जर वंशी सिक्का माना है। चाँदी के सिक्के तोमर वंशी हैं।

उत्तरी भारत में नवी सदी तक गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकृट तथा पाल वंशी गरेशों में पारस्परिक युद्ध होता रहा । दसवी सदी के आरम्भ में परिस्थित बदल जाने तथा प्रतिहार शक्ति का हास होने पर बुदेलखयह तथा मध्य भारत के सध्यप्रांत में नए राज्य उत्पन्न हो गए। जवलपुर के समीप राज वंश प्रदेश पर कोकल नामक व्यक्ति ने चेदिवंश की स्थापना की। उनकी राजधानी त्रिपुरी थी। इस का सब से प्रतापी राजा गांगेयदेव था जिसने प्रतिहार राज्य के अंत में कांगड़ा से लेकर काशी तक के प्रांत को जीत लिया। उसने विकमादित्य की पदवी धारण की थी। गांगेयदेव चेदि ने अपने प्रभाव तथा स्वतंत्रता के सूचक सिक्कों का निर्माणकराया। आर्थिक स्थित कुछ अच्छी होने के कारण उसने गुण्त राजाओं के सोने के सिक्कों की नकल की और हलके द्रम (६२ भें न) के तौल बरावर सिक्कों को तैयार कराया। उनकी बनावट बिल्क्टल भही तथा कला रहित है।

श्रम्भाग

तीन पंक्तियों में राजा का

नाम (१) श्रीमदगा

- (२) न्येय द
- (३) व

पष्टभाग

बैठी लचनी की मृर्तिः। पैर एक के उत्पर दूसरा रक्ला है। इसमें देवी के चारहाथ दिखलाई पड़ते हैं जो गुप्त शैली से भिन्न है।

इसमें केवल लक्ष्मी के चिह्न को गुप्त सिक्के से लिया गया। वरन् न तो शैली, आकार तथा तौल ही गुप्तो के समान हैं। यह 'लक्ष्मी शैली' अथवा गांगेयदेव 'शैली के नाम से पुकारा जाता है। इसके बाद चंदेल, गहड़वार तथा तोमर

### लक सं० १२

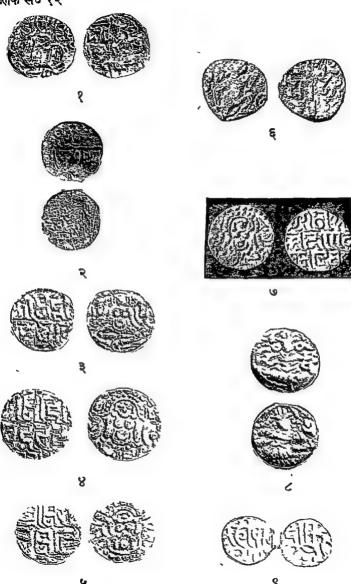

राजाओं ने जो सिक्के चलाये उसमें सभी ने गोगेयदेन का अनुकरण किया था। इसने चाँदी तथा ताँवे के सिक्के भी तैयार कराया था। उसमें कई छोटे तौल के भी सिक्के हैं। अद्ध दम, पाद (चौथाई दम) तथा अद्ध पाद के सिक्के (७ अने) मिले हैं। इस वाले सिक्के ४०-६० अने तौल के होते थे) चाँदी के सिक्के 'निन्द तथा घुड़सवार' शैली के हैं जिसका जन्म उत्तर पश्चिम में हुआ था। उसके उत्तराधिकारियों ने भी इसी ढंग के सिक्के तैयार किये पर उनके ताँबे के सिक्कों पर घुड़सवार के बदले हनुमान की आछाति अंकित की गयी थी। सभी पर नागरी अवरों में राजा का नाम लिखा मिलता है।

नवी सदी में गुर्जर प्रतिहार के सामंत के रूप मे चन्देल सरदार बुन्देलखण्ड में शासन करते रहे। परन्तु यशोधर्मन ने स्वतंत्रता की बोबणा कर दी। प्रतिहारीं का प्रसिद्ध स्थान कालिक्षर को इसने जीत लिया। दसवी चन्द्रेलों के सिक्के सदी में चन्द्रेल राजा गण्ड के समय में महमूद ने चन्द्रेलों पर श्राक्रमण कर स्वालियर तथा कालिजर को जीत लिया था। इसी उथल पथल में चेदि वंश का प्रभाव बुन्डेलखएड तक विस्तृत हो गया परन्तु कीर्तिवर्मदेव चन्देल ने पुनः खोई हुई प्रतिष्ठा को जीवित किया और गांगेयदेव चेदि के प्रभाव को मिटा कर अपना प्रसुख स्थापित किया। इस विजय के उपलच में सन् १०६० ई० में कीर्तिवर्ग देव ने चन्देतों में सबसे प्रथम सिका तैयार कराया। इसके सिक्के गांगेयदेव शैली के सहरा हैं। आकार तथा तौता भी एक सा है। मिश्रित स्रोते के ये सिक्के बने हैं। चेदि सिक्के की तरह तीन पंक्तियों में लेख अध्यक्षण की श्रोर ख़दे हैं और एष्ट श्रोर बैठी लच्मी की मूर्ति है। इसी हड़ के सिक्के उसके उत्तराधिकारियों - मदन - वर्मदेव परमर्दि श्रैलोक्य वर्मदेव तथा वीरवर्मदेव आदि के मिलते हैं की तिंव मैंन के प्रत्न सलक्ष्ण वर्मन ने भी पिता के सदश सोने का द्रम तैयार कराया जिस पर उसका नाम हजन्यावर्मन जिस्बा मिलता है। इसने ताम्बे का द्रम चन्द्रेलों से सर्वप्रथम निकाला परन्त उसमें लच्छी के स्थान हनुमान की आकृति पायी जाती है। इस राजा के शासन काल का

कीर्ति वर्मन तथा उसके उत्तराधिकारियों ने केवल सोने के सिक्के तैयार कराये थे। पृष्वी वर्म तथा जयवर्म के केवल ताम्बे के सिक्के (द्रम) मिलते है। मद्म वर्मन ने गुर्जर तथा चेदि नरेशों को परास्तकर मालवा तथा काशी तक प्रभाव फैलाया। इसके फलस्वरूप उसने सोने चांदी तथा ताम्बे के सिक्के तैयार कराये थे। सुवर्ष चाँदी तथा साम्बे के कई तौल (द्रम, अर्द्ध तथा पाद) के

कोई लेख मही पाया गया है अतः विशेव रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता।

बराबर सिक्के मिलते हैं। परमिर्द के केवल सोने तथा त्रैं लोक्य वर्म के सोने ताम्बे दोनों धातुओं के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ये सिक्के बारहवी सदी तक प्रचलित थे। राठौर वंशी राजपूत राजा गोविन्द चन्द्र ने गिगयदेव शैली के नकल पर अपने सिक्के तैयार कराया था अन्यथा दूसरे गहरबाल (राठौर र राजाओं ने चांदी के सिक्के तैयार कराया थे।

मध्य युग में उत्तर पश्चिम भारत (पंजाब तथा काश्मीर) में पृथक पृथक राजवंश का शासन था। कुशाया वंश के अंत हो जाने पर अफगानिस्तान (काबुल

पंजाब तथा पंजाब पर शाही उपाधिधारी राजा कई पंजाब तथा शताब्दियों तक शासन करते रहे। नवी सदी के मध्य में काश्मीर के काबुल के शाही विदेशी शासक को हटाकर करलर नामक एक बाह्मण मंत्री ने अपना अधिकार स्थापित किया। इसे इतिहास में हिन्दू शाही वंश के नाम से प्रकारते हैं। इस

वंश का नाम अस्यन्त प्रसिद्ध है। स्वतंत्र शासक होने के नाते इस वंश के राजाओं ने सिक्कें तैयार कराए जो भिन्न भिन्न ढक्क के हैं। सिक्कों में 'निन्द तथा धुड़सवार' 'हाथी और शेर' तथा 'शेर और मोर' की तीन शैलियाँ मिलती है। इन सिक्कों के आधार पर शासकों का वर्गोंकरण अस्यन्त किन है। अखवेद्धनी ने सामंतदेव, कमल् (कमर) भीमदेव, जयपाल, आनन्दपाज तथा अिखोचनपाज के नाम उिल्लिखित किया है। राजतरंगिणी में भी हिन्दू शाही शासकों के नाम मिलते हैं। इस वंश के सिक्कों से अखवेद्धनी वंग्यित राजाओं में समता दिखलाई पडती है। हिन्दू शाही राजा ने काबुल से उबभाराडपुर में अपनी राजधानी परिवर्तित करली फिर भी अफगानिस्तान तथा पंजाब में स्पलपितदेव तथा सामंतदेव के सिक्कें अधिक संख्या में मिलते हैं जो दसवी सदी के आरम्भ में तैयार किय गए थे। इनके सिक्कों को देख कर यह अनुमान किया जाता है कि हिन्दूशाही ने 'निन्द तथा धुडसवार' शैली को सर्वंप्रथम आरम्भ किया था। उन पर

श्रम्राग

बैठे निन्द की मूर्ति त्रिशूल का चिन्ह निन्द के ऊपर लेख श्री स्पलपतिदेव पृष्ठ ओर

घुड़सवार हाथ में भाजा जिए है इस मूर्ति को कवचधारी राजा की मूर्ति मानते हैं।

या

श्री सामंतदेव

विद्वानों का मत है कि हिन्दूशाही के प्रतिष्ठापक करूलर के समय से सिक्क़ो का आरम्भ हुआ । सम्मवतः स्पलपित या सामंतदेव (समरपित ) उसकी उपाधियाँ थी। जो कुछ भी हो इस स्थान पर केवल सिकों से सम्बन्धित बातों की चर्चा आवश्यक है। यह तो निश्चय है कि हिन्दू या ब्राह्मिश्य शाही वंश के शासकों ने चॉदी के सिक्के तैयार कराए जिसमें 'नन्दि तथा घुडसवार' शैली लोक प्रिय हुई। इसका अनुकरण सभी राजपूत राजाओं ने किया था। इस शैली की उत्पत्ति के विश्य मे कुछ कहना कठिन है। स्थात् अयस (पहुत्र) राजा के, सिकों से भाव प्रह्ण किया गया था अथवा गान्धार से नन्दि चिह्न को लिया गया। स्वयं राजा योद्धा रूप में सिक्कों पर चित्रित किया गया है। इसी विचार से करूलर ने अपना नाम न देकर सामंतदेव की उपाधि सिक्कों पर खुदवायी थी। चॉदी के सिवाय तान्वे के सिक्के 'हाथी और शेर' हक्ष वाला सामंतदेव के मिलते है।

काश्मीर में प्रचितत सिक्कों का ज्ञान वहाँ के इतिहास जानने पर सरत हो जाता है। काश्मीर का इतिहास का आधार राजतरंगिनी है। काश्मीर के पिछले राज्य वंशों ने ६वी सदी से साम्बे का सिका तैयार कराया काश्मीर के सिक्ते था जिनकी तौल पश्-१४ अने तक मिलती है। परन्त इससे पूर्व छठी सदी में कुछ शासकों ने सिक्के तैयार कराये थे जो मिश्रित सोने और चाँदी के है। तोरमाण नामक राजा ने चाँदी के सिक्के तैयार कराया जो कुवाण शैली के हैं। अप्र भाग में खड़े राजा की मूर्ति तथा ब्राह्मी जिपि में लेख मिलता है और पृष्ठ ओर गुप्त ढड़ की जचनी की मुर्ति पायी जाती है। श्रभी तक यह निश्चयँन हो सका है कि यह तोरमाण कौन था। इसे हूच सरदार मानने में अनेक भ्रापत्तियाँ है। सातर्वी सदी मे प्रतापादित्य नामक राजा के कुषाया टंग के मिश्रत धातु ( सोने ) के सिके मिलते हैं। उनकी तील भी कुपाय सिक्कों (१२० भ्रोन) के खनमग मिलती है। इसी प्रकार के अन्य सिक्को मिले हैं जिनपर थशोवर्सन का नाम पाया जाता है। दोनों राजाओं का एकीकरण विवाद प्रस्त विशय है। इसी तौल तथा कुपाय शैली के ताम्बे के भी सिक्के मिले हैं जिन पर विनयादिस्य का लेख श्रंकित है। विद्वानों का मत है कि श्राठवीं सदी के काश्मीर राजा जयापीड ने इन सिक्कों का निर्माण कर अपनी पदवी ( विनयादित्य ) का उनपर उल्लेख कराया था।

नवी सदी से काश्मीर में उत्पत्न वंश का शासन आरम्भ हुआ। इस वंश के राजाओं ने ताम्बे के अनिगत सिक्के तैयार कराए उन्होंने कुपाण शैली को त्याग दिया था परन्तु उन्ही चिन्हों के साथ सिक्के चलाए। लेख दोनों ओर विभक्त मिलते हैं।

#### श्रद्धभाग

बैठी देवी की मूर्ति और राजा का नाम (शंकर या पार्थ दिहा आदि) मिलता है।

#### पृष्ठभाग

खड़े राजा की भद्दी श्राकृति (जिसे कठिनाई से पहचाना जा सकता है) श्रीर शासक की पदवी (वर्म श्रादि ) श्रंकित रहती है।

उत्पत्त वंश के वाद काश्मीर का सम्बन्धित इतिहास मिलता है। शंकर वर्मन से लेकर रानी दिहा तक (प्रदू ई० से १००३ ई० तक) सभी के ताग्वे के सिक्के पाये जाते हैं। जेमगुष्त नामक राजा ने अपनी रानी दिहा के साथ सिक्का तैयार कराया था। उस पर

#### श्रम्भाग

#### ाग पृष्ठभाग

त्तप्ती की मूर्ति लेख दि चैम खड़े राजा की मूर्ति लेख गुया गुन्त पाया जाता है।

इसके सिनाय दिहा ने स्वतंत्ररूप से भी सिका तैयार कराया था जिन पर श्रम्रभाग में जचमी श्रीर श्री दिहा श्रंकित हैं। एष्ठ श्रोष शासक की मृति श्रीर देड्या जिखा है। दिसवी सदी से बारहवी सदी तक जोहर वंश का शासन था। उन राजाश्रों के तास्वे के सिक्के उत्पत्त वंश की तरह मिलते हैं।

१० वी सदी में प्रतिहार वंश की अवनित होने पर राजपूताने में कई स्वतंत्र राज्य स्थापित होगए जिनमें अग्निकुल कत्रिय प्रधान माने जाते हैं । राजपूत राजाओं के सिक्के विश्वास बातु के नहीं मिलते। इसके कई-एक राजपूत राजाओं कारण थे। पारस्परिक कगढ़े से देश में अशांति थी। अरब के सिक्के वालों की शक्ति बढ़ जाने से मध्य पृश्चिया तक अशांतिमय वातावरण के कारण भारत से पश्चिमी देशों का व्यापार खल तथा जलमार्ग से प्रायः बंद हो गया। मध्य पृश्चिया से चाँदी का आना क्क गया इसलिए राजपूतों ने मिश्रितधातु के सिक्के तैयार किये थे। ऐसी परिस्थिति में सोने और चाँदी के सिक्कों को तैयार करना कठिन होगया। मध्य युग में राजपूताने में तोमर तथा चौहान वंश ने शासन किया और कन्नौज में प्रतिहारों के बाद गहरवाल अथवा राठौर राजा शासन करते रहे। ६ वी सदी के राजपूत राज्यों में अजमेर तथा दिल्ली में तोमर राज्य पहले काथम हुआ था। सभी राजपूत नरेशों ने शाही सिक्कों के ढंगपर 'नन्दि तथा घुडसवार शैली के तामवे के सिक्के प्रचलित किये परन्तु गहरवाल राजा गोविन्द चन्द्र के सोने के सिक्के भी

| • |  |   |
|---|--|---|
|   |  | • |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |

#### फलक सं० १३



मिले हैं जिसने गांगेयदेव की शैली का अनुकरण किया गया है। इन सब की एक विशेषता है कि राजपूत सिक्कों की तौल 'निन्द तथा घुडसवार' वाले सिक्कों से घटकर है। सम्भवतः उन राजाओं ने प्रचीन आहत (पंचमार्क) सिक्कों की तौल को ध्यान मे रखकर ३२ रखी या १० भ्रेन के तौल के बराबर सभी धातुओं के सिक्के तैयार किये। ये द्रम के नाम से प्रसिद्ध थे। अजमेर दिल्ली के तौमर राजा—सञ्जलणपाल, कुमार पालदेव, अनद्वपाल तथा महीपाल ने इसी तौल के बराबर अपना सिक्का तैयार कराया था। कुमारपाल के सोने के सिक्के गांगेयदेव चेदि की शैली के सहश मिले है। अम्रमाग में तीन पंक्तियों में लेख तथा पृष्ठ श्रोर बैठी जचमी की मृति है। तोमर राजा अनक्काल ने 'निन्द और घुलसवार' दक्क को अपनाथा और बहुत से ताम्वे के द्रम निकलवाए। एग्यारहवी सदी तक तीमर के सिक्के को दिल्लीवाल कहा है। इसी 'निन्द तथा घुडसवार' शैली को मुसलमान राजाओं ने श्रवनाथा।

कश्नील में प्रतिहार के बाद राठौर वंश का शासन आरम्भ हुआ। बारहवीं सदी में उस वंश का सब से प्रतापी राजा गोविन्द चन्द्रदेव हो गया है। इसके सोने के ब्रम उत्तरी भारत में सैकड़ों की संख्या मे पाए जाते है। इससे पूर्व राठौर राजा मदनपाल के चाँदी तथा ताम्वे के सिक्के भी भिले है जिनपर 'निन्द तथा घडसवार' का चिन्ह वर्तमान है। शाही वंश के इस शैली को सभी ने अपनाया परन्तं केवल गोविन्द चन्द्रदेव ने सोने का द्रम तैयार कराया था । ये सिके गांगेय-देव शैली के है । सम्भवतः गोविन्द चन्द्रदेव उसकाल में एक मान्न शासक था जिसके प्रभाव सर्वक सर्वर्ण सद्भा तैयार की गयी थी। इस सिक्के में गुण्त शैली का अनुकरण तो था परन्त उसमें चतुर्भुं जी देवी की आकृति होने से थोडी सी भिन्तता ह्या गर्यी है। इन्हीं के समकालीन दिल्ली तथा साँभर के चौहान शासकों ने भी ताम्बे के द्रम चलाए। सांभर से जाकर विश्वहराज ने दिल्ली को जीत क्रिया था। चौहान वंश का सबसे प्रतापी राजा राय पिथौरा था जिसे ससलमान केखक प्रवीराज (तीसरे) के नाम से पुकारते हैं। सोमेश्वर देव तथा पृथ्वीराज (पिता और प्रत्र) दोनों चीहान नरेशों ने 'निन्द तथा धुडसवार' शैली के अनुकरण पर सिक्के तैयार किये । सोमेश्वर देव ने तास्वा तथा पृथ्वी राज ने चाँदी के इस तैयार कराये । सिकों के दोनों तरफ राजाओं के नाम मिलते हैं । इनके अतिरिक्त राजपताने तथा दिल्ली के समीप शाही ढङ्ग तथा किदार कुत्राण ढङ्ग के भहे व श्रशिष्ट सिक्के बहस समय तक प्रचलित रहे ।

### नवां ऋध्याय

# दिच्या भारत के सिक्के

भारतवर्ष का वह मूंभाग जो नवंदा नदी के दिच्या में स्थित है उसे दिच्या यथ अथवा दिच्या भारत के नाम से पुकारा जाता है। भौगोजिक दृष्टि से विध्या के दिच्या भारतीय प्रायद्वीप को दिच्या भारत कहा गया है। बहुत समय तक दृस भाग का इतिहास अंधकारमय रहा परन्तु आद्याया युग के बाद ऋषियों ने दिच्या भारत में आर्थ सभ्यता का प्रचार किया और उसी समय से उत्तरी तथा दिच्या भारत में आर्थ सभ्यता का प्रचार किया और उसी समय से उत्तरी तथा दिच्या भारत में आवागमन जारी हो गया। अशोक के लेखों से पता जगता है कि ईसा पूर्व तीसरी सदी में मौर्थ शासन मैसूर तक फैल गया था। उसके लेखों में सुदूर दिच्या में स्थित चोल, पांड्य तथा केरलपुत्र राज्यों का दे उक्लेख पाया जाता है। इस प्रकार ईसा पूर्व शताबिद्यों से दोनों भागों में राजनैतिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध प्रारम्भ हो गये थे। इसके कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि उस भाग में किसी प्रकार की संस्कृति का अभाव था। द्वाविद् जोगों की एक विशिष्ट सभ्यता थी जिसका वहाँ प्रचार था। पीछे चलकर ईसवी सन् की शताबिद्यों में दिच्या के लोगों ने प्शिया के विभिन्न देशों में अपना सिका जमाया। अपने प्रभाव तथा स्थापारिक सम्बन्ध से पूर्वी द्वीप समूह तथा हिन्द-चीन में दिच्या भारत के लोगों ने उपनिवेश बनाये तथा भारतीय सभ्यता को वहाँ फैलाया।

जहाँ तक राजनैतिक इतिहास का परिज्ञान किया जाता है मौर्य लोगों के बाद सातवाहन वंश ने कई सौ वर्गों तक शासन किया। वास्तव में दिल्लिए भारत के पठारी भाग में ईसवी सन् की छठी सदी से प्रधान राज्यवंशों का शासन धारम्म होता है जिसमें चालुक्य, राष्ट्रकूट, यादव, कदम्ब, होयसल तथा विजय नगर का नाम गिनाया जा सकता है। परन्तु कृष्णा नदी से सुदूर दिल्लिए में पछव चोल, पांड्य श्रादि नरेश पहले से ही राज्य करते चले था रहे थे। यद्यपि ईसा पूर्व सिद्यों में इनका उक्लेख स्थान स्थान पर पाया जाता है परन्तु मध्ययुग (ई० स० ६००) के बाद ही इनके विस्तृत इतिहास का पता लगता है तथा विभिन्न चेत्रों में इन शासकों के कार्यों का अच्छी अकार अध्ययन किया गया है।

दिचिया भारत के सिकों का अध्ययन ही ऐतिहासिकों के लिए बिना मूल्य का विषय बन जाता है। इस भाग में प्रचित्तत प्राचीन सिक्के अलभ्य हैं श्रीर जो सिक्के मिलते हैं उनसे इतिहास के ज्ञान वृद्धि में अधिक सहायता नहीं मिलती है। यह तो सभी को माल्म है कि भारत के प्राचीन इतिहास की जानकारी में सिक्तों से श्रमुख्य सहायता मिलती श्रोर इसी कारण भारतीय सिक्ते एक प्रधान साधन साने राये है । परन्त ये सारी बातें उत्तरी भारत के लिए चरितार्थं होती हैं। वर्तमान अवस्था से दिवण के भारतीय सिकों से इतिहास का अध्ययन प्रारम्भ हो गया है। प्राचीन विषयों की जानकारी में उनकी सहायता नहीं के बराबर है। दिल्या भारत में जो प्रराने सिक्के मिले हैं वे आकार के इतने छोटे हैं और तील में दो खेन के बराबर हैं कि उन पर खरे अचर पढ़े नहीं जा सकते। अधिक तर सिक्टों पर लेख का अभाव रहता है । उन पर ख़दी आकृति साफ नहीं हैं। पिछले असलमान सिक्को के अतिरिक्त तिथि का उल्लेख तो कही पाया नहीं जाता है। उत्तर भारत की तरह प्राचीन काल में दक्षिणापथ में भी प्रराण (पंचमार्क सिक्के ) का प्रचार था। उत्तरी भारत में तो इस सिक्के के बाद सुद्रा नीति में क्रमशः उन्नति होती गयी और अन्छे तथा कला पूर्ण सिक्के बनने लगे। परन्त दिल्या भारत में पंचमार्क सिक्कों का प्रचलन यकायक बन्द हो गया। किस तरह तथा किस सदी में इसका चलना या बनना समाप्त हो गया यह कहना कठिन है। उस भूभाग में पराण स्थान का कोई सिक्कों न खे सका। कुछ टरपे से तैयार पंचमार्क सिक्के उत्तर से द्विण भारत में पहुँच गये थे परन्तु उनका अविष्य अन्धकारमय रहा । कोयम्बट्टर नामक नगर में रोम सिक्कों के साथ पंचमार्क मिले हैं जिससे प्रगट होता है कि ई० स० २०० मे इनका प्रचार समाप्त हो गया था। इसका कारण यह है कि दक्षिण भारत मुद्रानीति में उन्नति न कर सका । सम्भवतः तीसरी शताब्दी के बाद इस मार्ग में दिवता और उत्तर भारत से देसविधा सम्बन्ध न रहा । सातवाहन युग मे जो सिक्के प्रचित्तत थे उनका वर्णन किया गया है। परन्त इस अध्याय में मध्य ख़ग के बाद प्रचलित सिक्कों का वर्शन किया जायगा।

दिलिए भारत में सोना तथा ताम्बा धातु का प्रयोग सिक्हों के लिए होता रहा। तीसरी सदी के वाद दिलिए भारत से रोम का ब्यापार अधिक वढ गया था। यहाँ तक कि दिलिए। ये रोम के सोने के सिक्के सर्वत्र प्रचलित हो गए थे। सम्भवतः रोम के सम्बन्ध से अथवा दिलिए में रोने की खान के कारण चाँदी के स्थान पर इसी धातु को अपनाया गया। दिलिए भारत में भी कुछ चिपटे एंच चिह्नों से युक्त सोने के सिक्के उपलब्ध हुए हैं जो अलम्य है और तौल में १२ अने के बराबर है। उत्तर भारत की तरह दिलिए से भी सिक्के बीज के तील पर निश्चित किए जाते थे। दिल्लिए में कर्लंड नाम वाले बीज से तौलकर १० अने के बराबर सिक्के तैयार किए जाते रहे। इस तौल के सिक्के हुन, बराह अथवा

पगोद नाम से प्रसिद्ध थे। पगोद शब्द का समावेश तो पुर्तगाली लोगों ने किया या परन्तु इस पगोद का प्रयोग दिल्ला भारत के सोने के सिक्ते के लिए क्यों किया गया यह बात अज्ञात सी है। वराह तो चालुक्य सिक्कों पर बाराह चिह्न के कारण प्रसिद्ध हो गया। हून कन्नड़ भाषा में अर्द्ध पगोद के लिए प्रयोग किया जाता है। इस तरह तीनों नाम ४०—६० भ्रेन तक के सिक्कों के लिए प्रयोग किया जाता है। एगोद के दसवेंभाग वाले सिक्के को फणम कहते हैं जो ब्राह्मणों को दान देने के लिए प्रयोग किए जाते थे। सभ्भवतः यह शब्द उत्तरी भारत के पण का अष्ट रूप है। पण से फण बना और इसमें दिल्ला की विभक्ति देकर फणम बना दिया गया। दिल्ला भारत में स्वतंत्र रूप से सोने के सिक्के का जन्म हुया। इन पर प्रारम्भ में एक और चिह्न खोदे जाते थे जिन्होंने क्रमशः दोनों और स्थान प्राप्त कर लिया। सोलहवी सदी मे यही पगोद सिक्के टप्पे द्वारा तैयार होने लगे। यह विशेषता स्थायी हो गयी जिससे सिक्के सदा छोटे आकार के बनते रहे। कहने का सारांश यह है कि दांचिण में आहत तथा टप्पे दो रीति से सिक्के बनाए जाते थे।

दिचया भारत के प्रराने सिक्कों में सर्वंप्रथम चालुक्य वंशी सिक्कों ने विद्वानों का ध्यान त्राकर्षित किया । मध्ययुग के द्विण राज्य वंशों में चालुक्यों का प्रथम स्थान है जिनके शासन काल में ईरान के बादशाह खुशरु द्वितीय ने राजदूत भेजा था। इस वंश ने पश्चिमी तथा पूर्वी शाखा में विभक्त होकर क्रमशः बातापी तथा बेगी में शासन किया । इसी वंश के सिक्के पर बाराह की आकृति होने के कारण दक्तिण भारत के सोने के सिक्के वराह नाम से विख्यात हुए। समयान्तर में योरप के व्यापारियों ने इन्हें पगोद नाम से प्रसिद्ध किया। चालुक्य सिक्के प्याले के आकार के मिले हैं जिन पर एक और बाराह की आकृति है और कुछ चिद्ध बने हैं। दूसरी त्रोर खाली है। सम्भवतः ये सिक्के टप्पे से तैयार किए गए थे। १२ वी सदी में पश्चिमी शाखा के शासक जयसिंह तथा होलोक्य महत्त ने सिंह को स्थान दिया था। उनसे पूर्व शासन करने वाले कदम्ब राजाओं ने कमल के.चिह्न को अपने सिक्कों पर खुदवाया था अतएव त्याले के आकार वाले सिक्के पद्म टंका के नाम से प्रकारे जाते हैं। पश्चिमी चालक्यों के स्थान पर राज्य करने वाले होयसल नरेशों ने वहाँ प्रचलित सिंह के चिह्न को अपनाया तथा कन्नड भाषा में लेख भी खुदवाए | १२ वीं सदी के पश्चात दक्षिण के पठार में अनेक प्रकार के पगोद प्रचलित थे जिन्हें विभिन्न पंशों से सम्बन्ध बतलाया जाता है। उन पर नन्दि, गरुह या मनुष्य की श्राकृति खुदी है और पृष्ठ श्रोर कन्नड़ भावा में उपाधि सहित राजा का नाम लिखा है। उनकी कोई विशेषता न होने के कारण विस्तृत विवरण श्रावश्यक नहीं प्रतीत होता। इसी भाग से जाकर श्रनन्तवर्मन नामक व्यक्ति ने उड़ीसामें राज्य स्थापित किया था । श्रतएव उड़ीसामें

निन्द की श्राकृति सिक्कों पर मिलती है। वहाँ के राजाओं के सिकों पर तिथियाँ राज्यवर्ष में पायी जाती है।

जैसा कहा गया है कि सदर तामिल प्रदेश में तीन राजा शासन करते थे। पांड्य मदुरा प्रदेश में, चील पूर्वी तटपर (चील मगड़ ल ) तथा केरल राज्य मालाबार को चीन तथा बावनकोर के प्रदेश पर विस्तृत था। ये विदेशी ब्यापार के कारण अत्यन्त समुद्ध शाली थे। यद्यपि अत्यन्त प्राचीन कालीन इतिहास अंधवा सा है परन्त मध्य युग से इनके इतिहास तथा शासन प्रवन्त्र का अच्छी तरह ज्ञान प्राप्त होता है। ब्रुठी सदी से दिवया भारत में पर्वाव वंश का राज्य स्थापित हो गया था जिसने तीन सौ वर्षों तक शासन किया। तनी सही में चालक्य तथा पांड्य और चोल ने मिलकर परलव नरेश को प्रथक प्रथक हराया । परुलव वंश के सिक्के आंध्र सिक्कों के अनुकरण पर तैयार किये गए थे। परुलव पगीर तथा फनम पर शेर की आकृति पायी जाती है। पॉड्य नरेशों ने अपने जीवन काल में वो प्रकार के सिक्षे प्रचलित किए थे। सर्व प्रथम वे स्वतंत्र शासक के रूप में राज्य करते रहे परन्त सातवी सदी के बाद परवावों के नायक के रूप में कार्य किया । ६वीं सदी में पनः स्वतंत्र होकर पांड्य खोगों ने सिर उठाया था कि चोख नरेश के द्वारा परास्त किए गए और सामंत के रूप में समय स्थतीत करने लगे। १३ वी सदी में पांड्य लोगों का भाग्य चमका और वे तासिल प्रांत के प्रधान शासक हो गए। ऐसी परिस्थिति में उनकी सदानीति एक सी न रही। सर्व से प्रथम पाँड्य सिक्के वर्गाकार श्रीर टब्वे द्वारा तैयार किये जाते थे। श्रम-भाग में हाथी की आकृति मिखती है और पृष्ठभाग खाली रहता है। सातबी सदी के बाद पांड्य सोने तथा ताम्बे के सिकों पर मञ्जली का चिन्ह पाया जाता है जिसे सभी सामंतों ने श्रपनाया था । तामिल भाग में 'चोल के विजेता' श्रथवा 'संसार के मुख्य' आदि वाक्यों में लेख पाया जाता है। दसवी सदी में चोल वंश की प्रधानता थी। चोल राजराज के समय में वह वंश बहत उन्नत कर गया था श्रीर सारे दिविया तथा लंका तक इसका राज्य विस्तृत हो गया। चील वंश के सोने के सिकों पर वैठे शेर तथा मछली की बाक़तियाँ ख़दी मिलती हैं | राज-राज के ताम्बे के सिक्कों पर अग्रमाग मे खड़े मनुष्य की तथा पृष्ठ स्रोर बैंड स्यक्ति मुर्ति दिखलाई पडती है। नागरी में राजराज का नाम खदा है। इस शैली का इतना श्रधिक प्रचार हुआ कि मद्दरा के नायक शासकों ने तथा लंका के राजा ने इसी दङ्ग के सिकों का अनुकरण किया।

यह कहा जा चुका है कि १३ वी सदी तक दिख्या में पांड्य लोगों की प्रधा-नताथी। उत्तरी भारत में खिलाजी सुलतान श्रालाउद्दीन राज्य करता था। सन् १३११ में उसी के सेनापित काफूर ने दिचिए पर आक्रमण किया और असंख्य सोना लूट कर ले आया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि बहुत पहले से सोने के ही सिक्के वहाँ प्रचलित थे। उस विजय के बाद मदुरा में मुसलमान रियासत कायम हो गयी थी जो अधिक समय तक स्थायी न रह सकी और विजय नगर नामक हिन्दू राज्य मे सिम्मिलित कर ली गयी। विजय नगर के राजा दिज्य भारत में हिन्दू संस्कृति के रचक थे यही कारण है कि इनके चलाए गए सिक्कों का सर्वत्र प्रचार हुआ। दिलिए भारत में बहुत समय तक उसी ढङ्ग के सिक्के का सर्वत्र प्रचार हुआ। दिलिए भारत में बहुत समय तक उसी ढङ्ग के सिक्के विभिन्न शासकों द्वारा बनते रहे। उनका अधिक प्रभाव एवा। पगोद, अर्द्ध पगोद तथा चतुर्थ पगोद के बराबर सिक्के प्रचलित हुए। उस वंश में बारह नरेशों ने सिक्के चलाए जिन पर निन्दु तथा हाथी की आकृतियाँ अधिकतर मिलती हैं। विभिन्न राजाओं के शासन काल में प्रचलित पगोद पृथक पृथक नाम से प्रसिद्ध हुए तथा उन पर अलग अलग आकृति खुदी है। उदाहरणार्थ हरिहर प्रथम के सिक्के पर बैठ देवी देवता की मूर्तियाँ और राम राय के सिक्के पर विष्णु की आकृति खुदी मिलती है। कृष्ण राय के सिक्के पर भगवान विष्णु शंख चक्र लिए दिखन्ता गये हैं। इसके अर्द्ध पगोद सिक्के पर जिसका तौल २६ ग्रेन है

अप्रभाग

पृष्ठभाग

शंख चक्र लिए बैटे विष्णु की मूर्ति बनी है।

नागरी श्रन्तर मे राजा का नाम श्री प्रताप कृष्णराय तिस्ता है।

इस प्रकार विजय नगर सिकों पर कहाड अथवा नागरी में लेख लिखा मिलता है। विजय नगर के राजा तिरूमल्लराय ने एक विचित्र सिका तैयार कराया था जिसकी तौल पगोद के चौथाई भाग के बराबर है तथा ब्यास में १'२४ इंच है। इसे छोटे होने के कारण रामटंकी कहते हैं। इस पर राम सीता लक्ष्मण तथा हजुमान की आकृतियों हैं। यह इझ इतना प्रसिद्ध हो गया कि पिछले शासकों ने इसका अनुकरण किया। उडीसा के शासकों ने भी इसे अपने राज्य में समावेश किया परन्तु १८%-१६६ अने के बराबर तौल में रामटंकी को तैयार कराया था। उनमें से कुछ इतने भारी थे कि दिचिण भारत के मंदिरों मे देवमूर्ति के स्थान पर स्वामी लोग रामटंकी को ही पूजा के लिए प्रयोग करने लगे।

विजय नगर राज्य के नष्ट हो जाने पर तंजीर और मदुरा के नायक राजाओं ने ताम्बे के 'ऐसे सिक्के चलाना आरम्भ किया जिस के अअभाग पर हनुमान गर्णेश, निन्द सूर्य अथवा चन्द्र की आकृति मिलती है और एष्ट भाग पर तामिल मे राजा का नाम खुदा है। इस तरह स्वतंत्र ,रियासतों ने अपना मुद्रा चलाना शुरू कर दिया। हैदरअली के समय से दिल्ण

में सिकों के पृष्ट पर तिथि तथा वर्ष फारसी में लिखा जाने लगा । उनके शैली में कोई मेट नहीं पाया जाता। दिल्ला में योरप के विभिन्न कम्पनी के कर्मचारियों ने विजयनगर शैली को अपनाया था। ईस्ट इंडिया कम्पनी ने रामटंकी के तरह सिक्के चलाए। इच लोगों ने वेकटपति पगोद का अनुकरण किया। निजास हैदराबाद तथा करनाटक के नबाव ने भी प्रचलित शैली को अपनाया था। मालाबार तथा त्रावनकोर में के सिक्के दिवया के अन्य सिक्कों से कुछ भिन्न हैं। वे सिक्के श्रधिकतर चाँदी के बने थे जो दिखन भारत के लिए नयी बात थी। उन पर शंख की आकृति मिलती है। विदेशियों ने भी शंख चिह्न वाले सिक्कों को प्रचलित किया था। पठार के कुछ शासकों ने सगल बादशाह सहस्मद शाह तथा श्रालमगीर के नाम के साथ ताम्बे के दिक्के अथवा फनम को मुद्रित कराया श्रीर फारसी में लेख खुदवाया। कुछ फनम पर अन्नभाग में नागरी से 'श्री राजा शिव' तथा पृष्ठ श्रोर छत्रपति लिखा मिलता है। इस जेख से स्पष्ट हो जाता है कि महाराज शिवाजी ने सिक्के बनवाए थे। इस वर्णन से प्रगट होता है कि दक्षिण में पगोद तथा फनम ने अपना स्थान बनाए रक्खा । उत्तर भारत की तरह उनकी शैली, बनावट के प्रकार तथा तौल में बहुत कम भेद पाया जाता है। १८ वीं सदी के बाद योरप की कम्पनियों ने अपना प्रश्नाच जमा कर दक्षिण भारत की आर्थिक नीति को अपने हाथ में कर लिया और श्रंत में सिकों में परिवर्तन ला दिया जिसका वर्णन अगले प्रध्यें में किया जायगा।

# द्सवां अध्याय

### भारत में मुसलमान शासक

सदाशास्त्र के जानने वालों से यह बात छिपी नहीं है कि सिके राजा के प्रभुत्व को वतलाते हैं तथा शासक के स्वतंत्रता के चिह्न सममे जाते हैं। देश को जीतकर विजेता जनता में अपने प्रभुता की घोषिणा नए सिकों के प्रचार से करते रहे हैं। हिन्दू शासन के परचात् सुसलमान विजेताओं ने ऐसा ही किया। सिक्तों के प्रचलन की वार्ता राजनैतिक इतिहास से घनिष्ट सम्बन्ध रखती है। इमी कारण से मुस्लिम सिक्कों के वर्णन से पूर्व उनके शासन श्रीर राजनैतिक जीवन का ज्ञान रखना श्रावरयक 'है। मध्यकालीन युग में हिन्दू राज्यों की श्रवनित के बाद इस्लाम मतानुयायियों ने भारतवर्ष में श्रपना राज्य स्थापित किया। श्रारव में इस्लाम मत के प्रसार हो जाने पर वहाँ के निवासियों ने धर्म प्रचार के लिए चारों तरफ धावा किया। उनकी ग्रॉख भारत के धन तथा वैभव की श्रोर पहले से लगी थी। धर्म के नाम पर उतावले होकर समृद्ध से भारत पर त्राक्रमण शुरू कर दिया। सन् ६३७ ई० में सर्व प्रथम बम्बई के समीप थाना नामक स्थान पर ग्ररव वाले पहुँच गए। दूसरी बार सिन्ध के किनारे उन्होंने सेना उतारी । इस तरह सांतवी सदी के मध्य तक सिन्ध जीतकर दिवणी श्रफगा-निस्तान में राज्य स्थापित कर ज़िया । पश्चिमी भारत में सिन्ध तथा मुख्तान में उनकी दो रियासतें कायम हो गयी । उत्तरी पश्चिमी भारत हिन्द शाही राजाओं के हाथ में था। सिन्ध की घाटी में श्रिधिकार कर श्ररव वालों ने श्रागे बढ़ने का विचार त्यागा न था परन्तु विवश होकर उन्हे शांत रहना पडा । सहम्मद बिन-कासिम ने गुजरात तथा मारवाड के प्रदेशों पर घावा किया था परन्तु दिनए भारत में चालुक्य नरेशों के शासन के कारण आने वढ़ न सके। पूर्व में भी यही हालत थी। व जीज के सम्राट गुर्जर प्रतिहारों का प्रभुत्व सर्वत्र फैला था। उनके भय के कारण श्ररव के लोग मुल्तान से पूर्व की श्रोर न बढ़ सके। यही नहीं मुल्तान के प्रसिद्ध सूर्य मिन्टर के धर्मान्य होने पर भी न तोडा। जब कभी प्रतिहार राजा श्ररव वालों पर चढाई करने की चर्चा करते थे तो मुस्लिम शासक सूर्य मन्दिर को तोड देने का हल्ला मचाते । प्रतिहार हिन्दू मन्दिर के नष्ट हो जाने के दर से वापस चले जाते । यों कहा जाय कि सूर्यमन्दिर के कारण अरब वालों की रचा होती रही। उत्तरी दिशा में करकोट वंश का काश्मीर में राज्य था । इन राज्यों के भय से अरब शासक सिन्ध तथा अल्तान में कई सौ वर्षों तक विरे रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि पांचवी सदी में इस सरदार तोरमाण के आक्रमण के परचात पांच सौ व गों तक भारतीय पूर्ण स्वतंत्र होकर राज्य करते रहे । विदेशी श्राकमया का उन्हें भय न था परनत दक्षवी सदी के बाद ससलमानों का भाग्य चमका । प्रतिहार वंश की श्रवनति हो गयी । उसके भरत साम्राज्य के भ्रमारा पर अनेक छोटी छोटी हिन्दू रियासते स्थापित हो गयी जिनमें राष्ट्रीयता की कमी थी। स्वार्थवश आपस में मेज हो जाता था परन्त जातीयता तथा भारतीय एकता की भावना का अभाव था। उधर इसी समय ( १६२ ई २ ) अफगानिस्तान ( गज़नी ) में एक नए राज्य की स्थापना हुई। राजनी का शासक सञ्जतनीन राज्य बढाने के लिए भारत की श्रोर बढा। उत्तर पश्चिम तथा कांगरा की बादी हिन्दू शाही राजा जयपाल के ऋधिकार में था। इस कारण जयपाल तथा सुबुक्तगीन में युद्ध हुआ। गजनी के सुरुतान के मर जाने के कारण उसके लड़के महमूद ने भारतीय ख़ुद्ध को आगे बढाया । भारतवर्ष से धन लूटने की प्रवल इच्छा के कारण महमूद ने नयपाल पर चढ़ाई की और १००१ ई० से पेशावर के पास हिन्द शाही राजा को हरा दिया। उसके वंशज श्रनंगपाल तथा त्रिलोचनपाल ने महमूद का सामना किया तथा मध्यभारत तक के राजाओं ने उस युद्ध में त्रिजोचनपाल की सहायता की थी परन्त उसके भावी परिणाम को न समझने के कारण हिन्दु राजाओं ने जी जान से सुकाविका न किया। एक महसूद की सेना के सामने हिन्दुओं का संघ सफलता प्राप्त न कर सका । महमूद ने पचीस वर्षों के अन्दर उत्तरी भारत के हिन्दू शासकीं के संगठन को नष्ट कर दिया। भारतीय सैनिकों के आचार को समाप्त कर दिया और उनकी युद्ध-क्रुशलता की प्रसिद्धि को मिटा दिया। ११ वीं सदी के आरम्भ से २४ वर्षों के भीतर थानेश्वर, कजीज, कालिक्षर तथा सोमनाथ पर धावा कर धन लूट कर तथा मन्दिरों को नष्ट कर गलनी वापस लौट गया।

यद्यपि महसूद ने भारत में राज्य स्थापित करने का स्वप्न भी न देखा था तो भी अपनी अश्चता को अकट करने के लिए भारत मे सिक्के तैयार कराए थे। अफगानिस्तान (गजनी) में शसैनियन सिक्कों के ढंग पर अरबी लेख के साथ मुद्राएँ चलती रही। धार्मिक भावना से प्रेरित होकर उनपर खलीफा का नाम तथा कलमा लिखे गए थे। परन्तु भारत में महसूद ने पंजाब में प्रचलित शाही सिक्कों के ढंग को ही अपनाथा। स्थानीय आवश्यकता के अनुकूल महसूद ने ''धुइसवार तथा गन्दि' (हिन्दुशाही सिक्कों के चिन्ह) के चिन्ह को अपनाथा और संस्कृत में श्रपना नाम खुदवाया । यद्यपि इस्लामी सिक्कों की तरह उसने श्ररबी में कलमा को स्थान दिया था तो भी उसे भारतीय डक्न को स्वीकार करना पड़ा और प्रजा में विश्वास पैदा करने के लिए हिन्दू चिन्ह तथा संस्कृत को श्रपने सिक्कों पर स्थान दिया । यह उसकी राजनैतिक चाल थी । ११८७ ई० तक पिछले गजनी के राजकुमार लाहौर मे राज्य करते रहे और वे सिक्कें भी तैयार कराए थे ।

उचर गजनी प्रदेश पर गोर-वंश का राज्य हो गया। ११७३ ई० में ही सहस्मद गोर ( सहस्मद विनसाम भी कहा जाता था ) उस प्रदेश का गवर्नर हो गया । समायान्तर में उसने भारत पर श्राक्रमण किया । शक्ति के लिए उसे मुस्किम शासकों से जहना पडा। गजनी पर अधिकार कर महस्मद गोर ने सर्व-प्रथम सक्तान को जीता। ११७८ ई॰ में उसने गुजरात पर आक्रमण किया परन्त असफल रहा । पाँच वर्षों के बाद जन्म (काश्मीर ) के राजा से सहायता पाकर सुहम्मद ने पंजाब से महमूद के वंशजों को मार भगाया। इस विजय के पश्चात महमद विनसाम को भारत में आगे चढाई करने का अवसर मिल गया। १२ वी सदी के अंत में गोर ने दिल्ली अजमेर के राजा पृथ्वीराज पर धावा बोल दिया। यह कहा जा चुका है कि उस समय तमाम हिन्दुओं की छोटी रियासतें पृथक पृथक ध्येय भ्रोर स्वार्थ से काम कर रही थी इस कारण चौहान नरेश पृथ्वीराज को पूरी तरह सहायता व मिल सकी । यद्यपि वह अकेले न था तथा कई सहस्र सेना उसके साथ थी तो भी राजपूत राजा (११६२ ई० के युद्ध में ) हार गया । पृथ्वीराज मारा गया । उसी समय से भारत में मुसलमानों का राज्य स्थापित हो गया । उत्तरी भारत के हिन्दू ( राजपूत ) शासक अपने को सम्भाल न सके। कुछ ही वर्षों में उत्तरी भारत की तुर्की नायक कुत्रब्रहीन ऐवक तथा इंब्तियारुद्दीन ने जीत कर अपने अधिकार में कर जिया। ११६४ ई० में कन्नीज का गहड़वाल शासक जयचन्द भी मारा गया तथा १२०२ ई० में कालिजर को जीतकर ऐबक बहुत सा लूट का माल लेकर दिल्ली लौटा। वाल्तियार खिलजी के बेटे इंब्लियारहीन सहस्मद ने नदिया से लक्ष्मणसेन को भगाकर बिहार तथा पश्चिमी बंगाल को गोर के राज्य में सिम्मिलित कर लिया । कहने का ताल्पर्य यह है कि गोर वंश का राज्य गजनी से दिल्ली तक फैल गया। परन्तु सहम्मद गोर इस का त्रानन्द न ले सका । त्रफगानिस्तान, मध्यएशिया, मुल्तान तथा पंजाब में विद्रोह के दबाने में ही ज्यस्त रहा । उसी सिल्सिल में किसी विद्रोही ने १२०६ ई० में उसे मार हाला।

भारतीय राजाओं के स्थान पर गुलाम राज्य स्थापित करने के परचात् सुहम्मद गोर ने सिक्के तैयार कराए। चौहान राजा के सिक्का की तरह दिक्ती में भारतीय

हङ्ग की सुद्रा उसने तैयार कतायी तथा कन्नौज के जीतने पर गहहवाल वंश के सोने के सिक्कों के छङ्ग पर लच्मी चिन्ह तथा संस्कृत लेख के साथ सिक्के तैयार कराया था। कन्नौज का स्थान ही सातवीं सदी से भारत की प्रधान राजधानी मानी जाती रही। पाटलीपुत्र का स्थान इस नगर ने ले लिया था। ईसा पूर्व तीन सौ वर्ष से लेकर छठीं शताब्दी तक पाटलीप्रत्र ही समस्त राजाओं की राजधानी रही । उसी प्रकार हर्ष के समय से ही कान्यक्रव्ज का महत्व बढ़ गया । सध्य यग में (Eco-1200 ईo) कन्नौज का राजा ही प्रधान सम्राट सममा जाता था। इस कारण दिवाण के राष्ट्रकूट तथा उत्तरी भारत के प्रतिहार श्रीर पाल श्रादि शासकों मे कन्नोंज के लिए युद्ध होता रहा । प्रतिहार इस युद्ध में विजयी होकर ११वी सदी तक वहाँ राज्य करते रहे । बाद में गहदवाखों का राज्य कन्नीज पर हो गया था। यही कारण है कि टाड आदि लेखकों ने जयचन्द को भारत का सम्राट जिला है। सहस्मद भोर ने कन्नौज को जीतकर भारत का राजा (सुल्तान) कहलाने के लिये लच्मी ढंग का एक सोने का सिवका तैयार कराया लेकिन उसे चाँदी के सिक्तों से ही सीमित रहना पड़ा। चौहान सिक्तों का अनुकरण एक राजनैतिक चाल थी ताकि गुलाम सुरुतान प्रजा का प्रिय बन सके। गोर सर्वप्रथ भारत से सुसलमान राज्य का संस्थापक कहा जाता है। परन्त सर्वप्रथम दिख्ली को कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही अपनी राजधानी बनायी थी। वास्तव में गुलामवंश का वह पहला राजा था जिसने दिल्ली में रहकर शासन करना आरम्भ किया । उसके परचात भारत तथा अफगानिस्तान का संघ समाप्त हो गया।

कुतुबुद्दीन ऐबक योग्य तथा न्यायप्रिय शासक था। उसके सृत्यु परचात् उसका दामाद् अलतमश गद्दी पर बैठा । इसी समय में बंगाल मे इष्तियारुद्दीन और सिन्ध में नासिरुद्दीन कुवाचा ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इस तरह कितने लोगों ने विद्रोह खड़ा किया परन्तु अलतमश ने शनैः शनैः सब को द्वाया। बगदाद के खलीफा ने खुश होकर उसे 'सुल्ताने आजम' की उपाधि दी। बास्तव मे अलतमश ही गुलामवंश का सबसे शक्तिशाली सुल्तान हुआ है। इससे पूर्व इस्लामी दुनिया मे खलीफ' सबसे बड़ा बादशाह समका जाता था परन्तु अलतमश के शासन काल से भारतीय सीमा के वाहर खलीफा का प्रभुत्व सीमित हो गया। यही कारण है कि अलतमश ने अपने को सिक्कों हर खलीफा का अधिनायक विजेताओं का पिता कह कर उल्लेख किया है। अलतमश ने गुलाम शासन के वाल्यकाल में देश को लिजनिक होने से बचाया और कुतुबुद्दीन के राज्य सीमा को उत्तरी भारत पर विस्तृत कर शक्तिशाली बनाया था। हुर्मायवश श्रलतमश के मरने के तीन वर्ग तक मुसलमान राज्य संकटापन्न श्रवस्था में रहा। राजकोश खाली हो गया और राजा की प्रतिष्ठा जाती रही। गुजाम सुल्तानों का दिवालियापन प्रगट हो गया और जो कुछ था उसे मंगोल श्राक्रमण ने नष्ट-श्रष्ट कर दिया। उसी समय बलबन के हाथ में शासन की बागहोर श्रायी। सेना को संगठित कर द्वावा तथा दिल्ली के समीप बलबन ने शांति स्थापित की। उसने रहा के निमित्त किले बनवाये और श्रफगान श्रफसरों को नियुक्त किया। सारे देश में विद्रोह को दबाकर वलबन बीस वर्ष तक राज्य करता है। मङ्गोल लोगों ने पंजाब पर श्राक्रमण कर उसके पुत्र को मार डाला। इससे बृद्ध बलवन को गहरी चोट पहुँची और सम्भवतः इसी दुल के कारण १२८७ ई० में वह मर गया। यद्यपि वह प्रतापी शासक था परन्तु उसके उत्तरा धिकारी श्रस्यन्त निर्वल थे। देश में श्रशांति तथा मराड़े का राज्य हो गया। श्रंत में खिलाजी सरदारों के हाथ में शासन की वागडोर श्रा गयी।

खिलाजी-वंश का सबसे प्रतापी सल्तान अलाउद्दीन था। उसने अपने चाचा के समय में ही विनध्या को पार कर दक्षिण भारत पर चढाई की थी। यद्यपि दक्षिण में श्राठवी सदी से सुसलमान प्रवेश कर रहे थे परन्त उत्तरी भारत के सुस्लिम शासक का यह पहला आक्रमण था। पहले से ही अलाउद्दीन खिलजी को देव-गिरी राज्य के श्रपार धन का समाचार मिल खका था । श्रतएव उसने देवगिरी पर चढाई कर दी । वहाँ के शासक रामचन्द्र यह सुनकर अवाक हो गया । अंत मे उसने सुक्तान को अनगिनत सदा देकर विदा किया। दिक्ली का शासक होकर उसने राज्य सीमा को विस्तार करने के लिए राजपूत रियासतों पर श्राक्रमण श्रारम्भ किया जिससे चित्तौर, मालवा श्रादि उसके श्रधिकार में श्रा गए। १४ वी सदी के श्रारम्भ में श्रंलाउद्दीन ने मिलक नायक के श्रध्यवता में फिर देविगरी पर चढ़ाई के लिए सेना भेजी। सुसलमान सेना राजपूत रियासतों को नष्ट करती हुई देविगरी पहुँच गयी और असंख्य धन खुटकर दिल्ली वापस चली श्रायी। रामचन्द्र ने सन्धि करलीं। १३१० ई० में काकतीय राजा ( दिच्या के एक नरेश ) ने भी सन्धि की और मिलक नायव काफूर को सैकड़ों हाथियाँ, हजारों घोड़े, बहुत से रहा तथा सिक्के भेंट किये। इतना ही नहीं काफूर मदूरा को रौंदता दुआ सुदूर रामेश्वरम् तक पहुँच गया था। इस ग्राक्रमण में बीर इजार घोड़े तथा लाखों मन सोना लूट कर दिल्ली ले श्राया । इस लूट से जो धन-राशि मिली उसमें सोनेकी श्रधिकता थी। यही कारण है कि महर भद विनसाम के बाद अलाउहीन ने चाँदी के अतिरिक्त सोने के सिक्के भी तैयार कराए थे। प्रालाउद्दीन का राज्य सुदूर दिच्या तक फैल गया था परंद्र प्रजा श्रत्यन्त हुखी थी। उसने जनता से श्राधी पैदाबार तथा पशुश्रों पर कर वस्तूल करने की श्राज्ञा निकाली ताकि कोई श्रन्छा मोजन, व त्र श्रथवा सुख की सामग्री का उपभोग न कर सके। वह राज्य को सुद्ध रखने के लिए श्रधिक सेना रखना श्रावश्यक समस्ता था। इस सेनाके व्यय के निमित्त उसने जीवन के उपयोगी सभी वस्तुश्रों (साधारण से वैभन की चीजों) का विक्रम मूल्य नियत कर दिया। जिसे श्राधुनिक कन्शेल से समता कर सकते हैं। इस तरह साम्राज्यवादी नीति को मानता हुआ १६१६ ई० में वह मर गया। उसके मृत्यु परचात सगड़ों के बाद कुतुबुहीन मुवारक कुछ वर्षों तक गद्दी का माजिक बना रहा परम्तु द्रवार, के सरदारों ने १३२० ई० में गाजी मिलक को सुल्तान बनाया। श्रास्क होने पर गाजी ने गयासउद्दीन तुगलक के नाम से राज्य करना प्रारम्भ किया। इसके राज्य काल मे दिख्या तथा पूर्व (बंगाल ) में विद्रोह खबा हो गया था। गयासउद्दीन के वे बुरे दिन थे। बंगाल मे शांति स्थापित कर तथा स्वेदार नियुक्त कर ज्योंही वह दिख्ती पहुंचा कि १३२४ ई० में इस संसार से कुच कर गया।

उसके परचात् राजकुमार जीन सहस्मद विनतुगलक के नाम से गही पर बैठ! । श्रफ्रीका का यात्री इवनवत्ता ने उसके शासन का विस्तृत विवरगा हिया है। इतिहास जानने वालों से यह छिपा नहीं है कि सुहम्मद बिन तुगलक ग्रसा-धारण व्यक्तित्व का मनुष्य था। उसके सम्बन्ध में कोई निश्चित मत स्थिर करना कठित है। वह एक बड़ा विद्वान था और कुशाम बुद्धि, आश्चर्ययुक्त स्मरण-शक्ति तथा विद्या प्रहण करने की शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। उसने शासन प्रबंध तथा सैनिक बत्त को बढ़ाने के लिए द्वाव की जनता पर विशेष कर सगाया था। उस समय जनता को भीषण श्रकाल का सामना करना पडा था तौभी उसके कमें चारियों ने कर वस्तत करने में कठोरता दिखलाई । १३२७ मे सुल्तान दिल्ली से दौबताबाद में राजधानी उठाकर ले गया जिसे शासन कुशलता का प्रमाण मान सकते हैं। वरनी ने भी खिखा है कि वह नगर तुगलक राज्य के बीची बीच में स्थित था और उससे देहली, गुजरात, लखनौती, तेलंग दारसमूद्र तथा कामिपत्त बरावर दूरी पर थे। परन्तु इस परिवर्तन सम्बन्धी इन्तवतुता अथवा बरनी का वर्णन श्रवरशः सत्य नहीं माना जा सकता है कि दिल्ली में एक विल्ली तथा क्रता भी शेव न रहे । पुनः उसने दिल्ली लौटने की घोषणा कर दी। यह तो सभी मानते हैं कि मुहस्मद की यह श्राज्ञा बुद्धि से परे थी। महस्मद विन तुरालक की इस यात्रा से देश की आधिक स्थिति पर प्रभाव पढा। दक्षिण की यात्रा में उसे सोने अधिक मिले अतएव सोने तथा चांदी के मूल्य के अनुपात

में भ्रन्तर पड गया। सोना की अधिकता से उसने सिकों में परिवर्तन किया। दो सौ प्रेन के सोने के दीनार (सिक्कं) तैयार कराए थे। चांदी के सिक्के की तौल कम कर दी गयी और इस धात की कमी होने से १७४ अने के बदले कम नील का सिका तैयार कराया गया। राज्य की आर्थिक स्थिति स्थारने के लिए महत्मद ने एक बढ़ी चाल चली । १३३० ई० के त्रासपास चीन में कागज के सिक्षे चल रहे थे और ईरान में उससे पूर्व ऐसी घटना होखकी थी। श्रतः तुगलक सुल्तान ने पीतल. ताम्बे सिक्के को सोने, चांदी के समान कानूनी सिक्का घोषित कर दिया जिससे सब सोना चांदी शाही खजाने में वापस आ गया । उस घटना की समता अंग्रेजी रुपयों से की जा सकती है। जहाँ भाँदी की कमी होने से सर कार ने विक्टोरिया के सिक्कों ( जिसमें चांदी की अधिकता थी। प्राय: चौटह श्राना चांदी था ) को वापस लेकर गिलट धात के रुपये प्रचलित कर दिये। इस तरह चांदीं के सिक्के सभी ने सरकारी खजाने में जमा कर दिये। सहरमद विन तुगलक की यह चाल राजनीति पूर्ण थी। परन्तु कुप्रबन्ध से सफलता न मिल सकी। सरकारी तथा जाली सिक्क को परख करने वाले कमें चारी न थे। अतएव घर घर 'टकसाल घर' बन गया क्योंकि खुलतान का टक साल पर एकाधिकार न था। करोडों जाली सिक्डे तैयार होने लगे। उसी से सरकारी टैक्स दिया जाने लगा । जिस ध्येय को लेकर वह नियम बनाया गया था उसमें मुख्तान असफल हम्रा । जनता धनवान हो गयी और शाही खजाने में जाली सिक्ते भर गए। जहाँ पर यह श्राज्ञा चलती रही एक सोने की टंका (दीनार सिक्का) सौ ताम्बे के टंका के बरावर थे। ताम्बे के सिक्कों को टंका इसिनए लिखा जा रहा है कि नभी घोषणा के कारण नियमित तारवे का सिका सोना अथवा चाँदी के सिक्के के समान माना गया था। प्रराने टंका की कीमत चौगुनी या पांचगुनी हो गयी थी । ऐसी परिस्थिति में ज्यापार तथा कारबार को बहत चित पहुँची । इस नियम के चार वर्ष के बाद सल्तान को बास्तविक स्थिति का परिज्ञान हो गया अतएव उस घो ग्या को भंग कर दिया। जो व्यक्ति ताम्बे का जितना सिक्का जाता था सुल्तान उसी मूल्य का चाँदी प्रथवा सोने का सिक्का लोगों को देना प्रराम्भ कर दिया । राजा को इससे बड़ा घटा हुआ श्रीर ताम्बे के सिक्कों का देर तुगलकाबाद (दिल्ली ) में लग गया । तुगलक सुल्तान के अद्रदर्शिता तथा नीति-विरुद्ध कार्य का नमूना मध्य एशिया की चढ़ाई से भी दी जाती है। इन सब कार्यों से 'जनता का कच्ट बहुत बढ़ गया ग्रीर स्थान स्थान पर विद्रोह खडा होगया । सुल्तान की चिता बढने लगी श्रीर न्याकुल श्रवस्था में मिश्रके खलीफा से सहायता मांगी | इस अधिकार पत्र के बदले

मुहमम्द बिन तुगलक ने अपने नाम के स्थान पर खलीफा का नाम सिक्कों पर लिखना शुरू कर दिया। इस नयी नीति तथा खलीफा के अधिकार पत्र से जनता के दिलों में परिवर्तन न आ सका और एक राजनिदोह के बाद दूसरा विप्लव खड़ा होता गया। अन्त तक सुखतान शांति ृस्थापित न कर सका और इसी प्रयास में १३११ ई० में मर गया।

चूँ कि मुहम्मद्वित तुगलक की मृत्यु सिन्ध भांत में हुई थी, इसलिए दरबारियों ने फिरोज को वहीं सुलतान बोषित कर दिया। शासन की बागडोर द्वाथ में लेते ही फिरोज ने सेना को शांत किया और दिल्ली के लिए प्रस्थान निक्या। दिल्ली में भ्रापनी स्थिति मजबूत कर वह देश में फैली अराजकता के मिटाने में लग गया। बंगाल से विस्थ तक के प्रदेशों को अपने अधिकार में करके ही शांति से बैठा । वह चतुर सेना नायक न था पर उसकी गीति पर श्वार्मिक रूचि तथा भावना का अधिक प्रभाव था। इस कारण वह मिश्र के खलीफा को अद्धा के भाव से देखता था। फिरोज ने अपने को खलीफा का अधिनायक घोषित किया और राज्य करने का अधिकार पत्र उससे प्रध्या किया था । यही कारण है कि सिक्कों पर श्रपने नाम के साथ फिरोज ने खलीफा का नाम भी खुदवाया ( श्रींकत कराया ) था। उसकी नीति थी कि ईश्वर ही राज्य का स्वामी (प्रम्) है और ऐसे धार्मिकता के साथ शासन करता रहा । इस कारण प्रजा सुखी थी और घन घन्य से पूर्ण थी । सुल्तान का खजाना भी भरा था। सिक्कों की धात की कमी न रही। साधारण वस्तुओं का दास कम हो गया था जिसके कारण सर्व साधारण आराम के साथ जीवन व्यतीत करते रहे । फिरोज तुगलक के श्रंतिम समय कष्टमय बीते । उसके बाद उत्तराधिकार के लिए युद्ध श्रारम्भ हो गया । जब गद्दी के लिए गृहयुद्ध चल रहा था उसी समय द्वाव में विद्रोह फैल गया निससे राज्य की प्रतिष्ठा समाम हो गयी। इस अराजकता के समय अमीर तीमूर ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया । १३६म ई० में सिन्ध, फैलम, रावी को णर करता हुआ तीमूर विशास सेना के साथ दिल्ली से प्रतेश किया। असंख्य व्यक्ति मारे गये। राजधानी से श्रकाल ने बचे लोगों को नष्ट कर दिया । प्रकृति के कारण तीमूर का कार्य पूरा हो गया तथा भेरठ, हरद्वार होता सिवालिक के पर्वतीय मार्ग से वापस चला राया ।

इस त्राक्रमण के फलस्वरूप अनेक छोटी छोटी रियासतें कायम हो गयी। स्थान स्थान पर शासकों ने शक्ति संचय करके स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। दिल्ली में अमीरों के हाथ में वास्तविक शक्ति थी। प्रायः १४११ ई० में आज़म शाह ने लाहोर के सूबेदार बुहलूल खोदी को दिल्ली का राज्य सौंप कर स्वयं हट गया। अफगानी होने के कारण खोदी सुल्तान ने अनेक राजाओं को परास्त किया। फिरोज तुगलक के बाद बुहलूल ने दिल्ली में शांतिमय वातावरण वैदा कर अपनी सरकार को शिक्तशाली बनाया। इन गुणों के कारण प्रजा का प्रिय वन गया। वह अधिक देश जीत न पाया था कि १४८६ ई० में मर गया। बुहलूल के बाद सुल्तान सिकन्दर शाह शासन करने लगा। इसके समय की कोई घटना उल्लेखनीय नहीं है। अफगान सुल्तान सिकन्दर तथा उसके उत्तराधिकारी इवाहिम राजनीति से अनिसज्ञ थे। उन लोगों ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए लोहानी तथा लोदी वंश के अमीरों को तंग किया। इस लिए अफगानों की सहासुभूति खो बैठे। इवाहिम ने लाहौर के शासक दिलावर खां के साथ बुरे ढंग से व्यवहार किया जिस के कारण उसके पिता दौलता खाँ लोदी ने काबुल से बाबर को बुलाया तथा दिल्ली से अफगान शासन समाप्त करने में उसने बावर की सहायता की।

तुर्क-अफगान राज्य का नाश तो फिरोज तुगलक के समय से श्रारम्भ हो गया था। उसने हिन्दूओं पर जिया लगा कर समाज के श्रिष्क भाग को सुसलमानों के विपरीत कर दिया था। हिन्दू समाज में तो भक्ति के कारण एक ईश्वर की भावना फैल गयी थी। उनके विचार में सब धर्मों का मूल एक था श्रोर भक्ति से ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती थी। रामानन्द तथा चैतन्य ने सर्वंत्र हसी भक्ति भाव को प्रचारित किया था। महाराष्ट्र में नामदेव ने ऐसा ही विचार फैला कर सुसलमानों को हिन्दू भावना से भर दिया। वे भी शिष्य होकर हिन्दू समाज में मिलने लगे थे। परन्तु सुसलमान शासकों ने हिन्दू भावना को तिरस्कृत कर जिया दैवस लगाया और प्रजा के दिल में घृणा पैदा कर विया। कशिर ने इस भावना को मिटाने का प्राप्त प्रयस्त किया था परन्तु सर्वथा सफल न हो सका। श्रंतिम समय में लोदी शासकों ने श्रक्तगान श्रमीरों को वया कर ऐसा विप बो दिया जिसका फल उन्हें भोगना पढ़ा। भारत में उसी समय विवेशी शासक को निमंत्रण दिया गया और सोलहवीं सदी में सुगल राज्य की स्थापना वावर ने की।

वावर प्रारम्भिक जीवन में चीनी तुर्किस्तान के फरगाना का मालिक था। जहां से उसके जाति भाइयों ने बाबर को निकाल बाहर किया। यद्यपि १४०४ ई० में काबुल जीतकर वह शासन करने लगा था परन्तु उसका ध्यान सदा समरकंद की ज्योर था। समरकंद के जीतने में असफल हो जाने पर बाबर दिल्या पूर्व (भारत) की श्रोर सैनिक परीचक की दृष्टि से देखने लगा। संयोग से लोदी

सरदार दौजतलाँ ने उसे बुला भेजा इस कारण लाहौर से निमंत्रण मिलने पर उसे साहस हो गया । उसी सम्बंध में भारत वर्ष में प्रवेश कर बाबर ने सुगल राज्य की स्थापना की । श्रफगान राज्य (इब्राहिम लोदी का राज्य) को नष्ट कर बाबर ने आगरा तथा दिल्ली पर अधिकार कर लिया । वह अपनी स्थिति को इड कर चार वर्षों मे ही पंजाब, संयुक्त प्रांत, उत्तरी विहार तथा मेत्रार का स्वामी बन गया था। भ्रागरा दिख्ली को छोड़ कर विजित प्रांतों में स्थिर शासन न था इसलिए बाबर ने स्वतंत्र शासन के स्वक सिकों को आगरा से ही चलाया । उसके मृत्यु पश्चात हुमायूं भी श्रपूनी शक्ति के बिस्तार मे लगा रहा पर पंजाब तथा संयुक्तप्रांत में ही उसका प्रभाव सीमित था। विहार मे शेरशाह से हार खानी पड़ी। हमायुं ने दिवली लाहीर तथा आगरा को ही सुख्य नगर मान कर सिक्के तैयार करवाएँ थे। विहार के विद्रोह के सामने उसे मुकना पटा। श्रफगान सरदार गम्भीर विद्वात होने के अतिरिक्त कुशल शासक था। १४३६ में हुमार्थं को परास्त होने पर शेरशाह क्योंज से पूर्वी बंगाल तक और हिमालय से दिल्यी में बंगाल की खादी तक समस्त प्रदेशों का शासक हो गया। उसी समय से ख़तवा में उसका नाम लिया जाने लगा और सिक्कों पर उसके नाम खोदे ( श्रंकित किए ) गये। शनैः शनैः शेरशाह का प्रभाव पंजाब तक फैल गया। उस विशाल राज्य का शासन उसने नये ढंग से संगठित किया। समस्त राज्य प्रांतों (सरकार) मे बांटे गये जिसके मालिक सुबेदार नियुक्त किए गये थे। सुगल शासन का वास्तविक ढांचा शेरशाह ने हो तैयार किया था। शेरशाह के शासन प्रबंध के विषय में ऋधिक कहने की श्रावश्यकता नहीं है पर इतनाही पर्याप्त है कि उसी की दीवाल पर श्रकबर ने शासन रूपी महत्त खहा किया था। देश की आर्थिक सुधार पर उसका विशोप ध्यान था। शरेशाह ने सदानीति से ठोस परिवर्तन किया। उसने चाँदी के रंका को १८० भें न का तौल पूरा कर रूपया का नाम दिया जो आज कल भारत में चला आ रहा है। उसके उत्तराधिकारी शेरशाह की प्रतिष्ठा को कायम न रख सके। कुछ वर्षों के बाद १४४६ के समीप हमाय प्रनः दिल्ली का बादशाह बन गया। इसके मरने पर अकबर ने अपने सैन्य बल, चतुरता तथा नीति से उत्तरी भारत के अतिरिक्त दक्षिण में बीजापुर तक सुगल साम्राज्य की सीमा विस्तृत की । देश की आर्थिक स्थिति शेरशाह के समय से ही सुधर रही थी । श्रतएव श्रकवर ने साम्राज्य के विभिन्न नगरों में टक्साल घर बसवाए । दिल्ला भारत पर राज्य विस्तार हो जाने पर सोने की कमी न रही ग्रतः सोना तथा चाँदी के अनगिनत सिक्षे तैयार किए गये। उसके पिता के चाँदी के सिक्षे कम मिलते हैं परन्त देश से धन धान्य के बढ़ने तथा व्यापार की उन्नति के कार्या सोना, चाँदी तथा ताम्बे के सिक्कों का तैयार कराना आवश्यक हो गया। वाखिज्य की उन्नति की सूचना सिक्कों की अधिक संख्या से मिलती है। जहाँगीर तथा शाहजहाँ के शासन काल मे मुगल संस्कृति चरम सीमा को पहुँच गयी थी। इन मुगल सम्राटों का शासन हर एक पहलू से आदर्श ढक्न का था।

जहाँगीर के समय में ही योरप से जलमार्ग से व्यापार शुरू हो गया था। चाँदी ले श्राने वालों को व्यापार में अधिक सुविधा दी जाती रही। चाँदी की श्रिधिकता के कारण ही जहाँगीर ने असंख्य चांदी है सिक्के तैयार कराये थे। शाहजहाँ का राज्य सोने. चाँदी तथा जवाहीरात से भरा पढ़ा था। ताजमहत्त तथा सिंहासन के अतिरिक्त महलों की दीवालों पर भी रस्न जड़े गये थे। इसका रूप यह हुआ कि वाणिज्य दिन दूना रात चौगूना बढ रहा था। योरप वार्जी को व्यापार करने की आजा इसी कारण दी गयी थी ताकि देश समृद्धशाली हो। चांदी के रुपयों के अतिरिक्त छोटे पैमाने (तौल ) आधा तथा चौथाई भाग के बरावर सिक्टे बनाए गये। औरइन्जेब के शासन तक देश की ऐसी ही हालत रही । यद्यपि उसे गद्दी के लिए बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी थी तौभी देश की हालत बुरी न हो सकी। श्रीरङ्गजेन के सम्राट होने पर ख़तवा में उसका नाम पढा जाता रहा। उसके नाम के साथ श्रालमागीर, पातशाह तथा गाजी शब्द (पदिवयाँ) जोडी गयी थीं। राज्य में शांति स्थापित करने के लिए उसने जनता को कठिनाइयों को दूर किया और अराजकता को मिटाने का प्रयत्न किया। श्रीरहजेब फारस, टर्की श्रादि से सम्बन्ध स्थापित कर वहाँ के लोगों को श्रपार धन भेट में दिया करता था जिससे विदेशी सुगज काजीन वैभव तथा धन को देख कर चिकत हो गए थे। सारे साम्राज्य में स्थापित विभिन्न टकसालघरों से श्रसंख्य सिक्के बनते रहे । सर्वसाधारण में व्यवहत चांदी के सिक्कों की गणना नहीं हो सकती थी। सोने के मुहर मूल्यवान होने के कारण उतने प्रचित्ति न थे। श्रीरङ्गजेन के मरने के कुछ ही वर्षों बाद सुगल साम्राज्य की श्रवनित होने लगी । जाट, सिक्ख, राजपूत तथा मरहठों ने ऋपनी शक्ति एकन्नित कर स्वतंत्र राज्य स्थापना के लिए विद्रोह खड़ा किया। १७ वीं सदी से मरहठों ने चौध तथा सरदेश मुखी के लिए सर्वज धावा शुरू कर दिया। देश की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी और ध्यापार ढीला पड़ गया । पिछले सुगल बादशाहों के सिक्के इस बात को चरितार्थ करते हैं। १८ वीं शताब्दी में मरहठों का संगठन तथा शासन सुन्यवस्थित हो गया था जिस कारण उन्होंने एक छोटा साझाज्य कायम कर लिया । उसी काल से विदेशी योरप के ज्यापारियों ने वाखिज्य के ऋतिरिक भारत में राज्य स्थापना के लिये प्रयत्न करना आरम्भ कर दिया था। सुगलों के स्वेदार स्वतंत्र हो गये थे और अपने नाम से सिक्के चलाने लगे। चूंकि मुगल काल में उन स्थानों पर टकसाले थी अत: उस मार्ग में रियासतों को पर्याप्त मुविधा प्राप्त हो गयी। उस खीचा तानी में भारतीय शासकों में शक्ति की कमी तथा संगठन के अमान के कारण अंत्रों का प्रमुख बढता ही गया। उन लोगों ने देश जीत कर भी मुद्रानीति में शीघ्र परिवर्तन न किया। स्थानीय सिक्कें चलते रहे। मुगल वंश का अंतिम बादशाह शाहआलम के समय के काफी सिक्कें मिले हैं जिनमें चाँदी की अधिकता थी। अन्य स्वेदार भी उसी के नाम से सिक्कें चलाते रहे ताकि जनता को यह मालूम होता रहे कि मुगल शासन अथवा प्रमुख अभी तक (उस समय) बना है। लोगों को मुगल बादशाह से आन्तरिक प्रम था और सब उन्ही की जुजलाया में रहना चाहते थे। प्रांतीय स्वेदारों (जो स्वतंत्र हो गये थे) के अतिरिक्त अंत्रों जी इस्ट इंडिया कम्पनी को भी इसी नीति पर चलना पड़ा। जनता को शांत रखने के लिए थोड़े दिनों के लिए शाह-आलम का नाम अंकित करा कर ईस्ट इंडिया कम्पनी भी अपना सिक्का तैयार करती रही।

# एग्यारहवां अध्याय

# मुसलमान शासन <sup>में</sup>

### भारत की आर्थिक-अवस्था

यह कई बार कहा जा चुका है कि शासन की सुदानीति का तत्कालीन श्राधिक स्थिति से घनिष्ट सम्बन्ध रहता है या यों कहा जाय कि नीति उसी पर श्रवलिम्बत रहती है। प्राचीन भारतीय सिकों की चर्चा करते समय इस विषय पर जोर दिया गया है। अतएव सुसलमान सुल्तान तथा बादशाहों के शिक्कों के वर्णंत से पूर्वं तत्कालीन आर्थिक अवस्था पर दृष्टिपात करना आवश्यक प्रतीत होता है। यह कहने की श्रावश्यकता नहीं है कि प्राचीन समय में भारतवर्ष धन धान्य मे पूर्ण था और इसके वैभव की चर्चा दूर तक फैली थी। यहाँ के व्यापारियों ने सुदूर पूर्व देशों में व्यापारिक केन्द्र स्थापित किये और भारतीय उपनिवेश बसाये थे। उस समय के सोने के सिकों तथा अन्य प्ररातत्व सम्बन्धी प्रमायों पर पुराने समय की आर्थिक दशा का वर्णन किया जा चका है। पूर्व मध्य काल में सुसलमानों ने इस्लाम मत के प्रचार के लिए भारत पर श्राक्रमण करना शुरू किया था। दसवी सदी तक मुसलमानों का ऋधिकार सिन्ध तथा मुख्तान में ही सीमित रहा । 'इसके बाद अफगानिस्ताम से हमले होने लगे। यह ठीक ठीक कहना कठिन है कि गजनी के सुरुतान ने भारत पर आक्रमण किस धेय को लेकर प्रारम्भ किया था। परन्तु फिरिस्ता (एक सुसलमान लेखक ) के कथन से यह पुष्ट होता है कि महमूद भारतवर्ष से असंख्य धन राशि लेकर श्रपनी राजधानी को लौटा था। यह तो सत्य है कि उसने हिन्दुओं के मंदिर तथा मृतियों को तोड़ा परन्तु इस तोड़ने में स्यात् धन प्राप्ति की इच्छा छिपी थी। अस्त । गुलाम वंश से शासकों ने भारत में राज्य फरना श्रारम्भ किया। इसी देश को श्रपना समक्त कर शासन प्रवन्ध में व्यस्त थै। देश का अपार धन उनकी इच्छा पर रहा। जिस रूप में उसका न्यय श्रथवा वृद्धि चोहते करते रहे । तुर्कं तथा श्रफगान सुल्तानों के समय में भारत की वास्तविक श्रार्थिक स्थिति का श्रांकना कठिन है परन्तु ऐतिहासिकों से थह बात छिपी नहीं है कि तैमूर दिल्ली को नव्ट कर असाधारण लूट का माल

श्रीर धन स्वदेश को लेगया। उस आधार पर यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि महमूद के ग्रपार धन गजनी ले जाने पर भी भारत वर्ष में धन धान्य की कमी न रही। यह कहना आवश्यक है कि तुर्क-अफगान सुरुतानों की कोई श्रार्थिक नीति न थी जिसके कारण देश की श्री वृद्धि हो तथा जनता की माली हालत में सधार हो। फिरोज तुगलक तथा अलाउदीन खिलजी ने क्रय विक्रय की नीति को राष्ट्रीय करण का रूप दिया था परन्त इस परीचा का कुछ स्थायी फल न हो सका। उन्होंने कृति की उन्नति तथा राज्य मे धन के समुचित वितरण की और ध्यान तक न दिया | यों तो भारतवर्ष में अत्यन्त प्राचीन समय से ही स्थापरिक संस्थाएं-श्रेखी तथा निगम समृह—काम कर रही थी जिनका कारोबार अच्छे रूप में चल रहा था तथा जिनका व्यापार भीतरी और बाहरी प्रदेशों मे दूर तक फैला था । ये संस्थांए इस तरह सुसंगठित थी कि राजनैतिक परिवर्तन का उनपर बहुत कम प्रभाव पढ़ सका और राजकीय सहायता न मिलने पर भी जीवित रही। मध्य कालीन सुसलमान शासकीं ( दिल्ली के सरतान और प्रांतीय सबेदार ) ने स्वार्थवश कुछ कारखानों की स्थापित किया जिसमें शाही दरबार मे प्रयुक्त बस्तूए तैयार की जाती थी। अधिकतर रेशमी कपडे का कारबार उञ्चत किया गया था। उनका कार्य आधिनक हंग पर न था परन्त विभिन्न रूप से चलता रहा जिसमें स्वयं बनकार ही माल सब लोगों के हाथ बेचा करता था। कभी कभी उत्सव के अवसर या मेलों में अपना माल बेचने के लिये ले जाया करते थे। उस समय कपडों- रेशमी सती श्रीर कनी-का व्यापार श्रिधिक मात्रा में था श्रीर यह देश उसके लिये प्रसिद्ध भी था। साथ साथ रंगाई तथा छपाई के कारखाने चल निकले थे। इसरे स्थान पर भोग विकास की सामग्री तैयार की जाती थी। शराब के कारखाने, भास तथा मिट्टी के सामान बनाने के केन्द्र तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के तैयार करने का व्यवसाय जगह जगह खोले गये थे। तुर्क अफगान सुल्तानों के राज्य काल में भारत का वाशिज्य सम्बन्ध खुद्र देशों से स्थापित रहा। जलमार्ग से , योरप तथा पूर्व में चीन तक च्यापार होता था। स्थल मार्ग से कारवां सामान लेकर मध्य एशिया, ईरान तथा अफगानिस्तान तक जाते रहते थे। ससलमान यात्रियों ने भारत के निर्यात और आयात का वर्णन किया है जिस आयत में मुख्यतः भोगविलास को सामग्री, घोडे तथा खचर भारत आते रहे।

भारत वर्ष सदासे कृपिश्रधान देश रहा है। सुसलमानी युग में भी अधिक तर लोग कृपि पर ही जीवन व्यतीत करते रहे। राजनीति के गांवों की जनता तथा श्रामसमा को कोई सीधा सम्बन्ध न था। वे शाय; स्वतंत्र रूप से कार्य

करती थीं। खेती से उपज इतनी ऋषिक होती थी कि इस देश के बाहर ईरान भ्रत्व बालों को भोजन सामग्री भेजी जाती थी। खेतों से उपज का कोई स्थिर भाव न था। कस पैदावार या श्राकाल पढने पर मंहगा हो जाता तथा ऋधिक पैदावार के समय बहत सस्ते मुख्य पर चीजे विकती थी। उदाहरण के लिए तुगलक सुरुतान सुहम्मद् बिन तुगलक के समय में श्रकाल के समय १६ जितल (पैसा) में एक सेर अनाज विकता रहा। फिरोज के समय में स्थिति सधर गयी तो म जितल में पांचसेर अन्न विकने लगा । श्रलाऊहीन खिलजी के शासन काल में श्रम समुचित भाव से विकने लगा था। गेहं साढ़े सात जितल में एक मन, धान और दाल १ जितल में एक मन, चीनी सौ जितल मे एक मन तथा थी १६ जितल में एक मन विकता रहा। लोदी वंश के समय में जीवन के उपयोगी सामान-श्रन्न तथा बस्त्र अध्यन्त सस्ते थे। एक मनुष्य दस भन अन्त. पांच सेर तेल तथा दस गज मोटा कपडा ३ ६ जितल में खरीदता था। कपड़े भी सस्ते दाम पर विकते थे। इससे अनुमान जगाया जा सकता है कि सोखाहवी सदी के प्रारम्भ में प्रत्येक मनुष्य कितने कम पैसे में आवश्यक सामिअयों को खरीद कर सुख पूर्वक जीवन च्यतीत करता था। इन्न बतता का कथन है कि उसे ऐसा देश कहीं दिखलाई नहीं पड़ा जहाँ सामान इतना सस्ता विकता हो । उनके कथनानसार तीन व्यक्तियों के एक छोटे परिवार के लिए आठ सिक्के वार्षिक व्यय के लिए पर्योप्त थे। इस प्रकार की सस्ती से सभी को खाभ था। इन सब उल्लेखों को छोड़ कर भारत वर्ष में प्रति व्यक्ति श्रौसत श्राय तथा व्यय जानने का कोई साधन नहीं है। इतना तो कहा जा सकता है कि अमीर तथा शासक वर्ग के जीवन तथा साधारण किसान के जीवन में जमीन बासमान का बन्तर था।

सोलहवीं सदी से भारत में मुगल शासन आरम्भ हो गया। मुगल कालीन आर्थिक अवस्था अच्छी थी। जनता सांसारिक इंटि से सुखी थी। मुगल शासकों के वैभव, रःन जटित पात्र तथा नीले और हीरों से जहित भवनों की चर्चा सुनकर कौन आश्चर्य युक्त नहीं होता ! मुगल कालीन आरम्भिक जीवन के विषय में कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं है परन्तु हुमायू नामा से पता चलता है कि उस समय आवश्यक वस्तुओं का मुख्य बहुत कम था। उसके परचात् शेरशाह के सुधार से भारत वर्ष की आर्थिक अवस्था में परिवर्तन अवश्य हुआ। जनता में उस सुधार का समुचित प्रभाव पड़ा। मुगल कालीन आर्थिक दशा का वर्णन आइने अकवरी में बहुत मिलता है। उस के वर्णन से आधुनिक भारत में उत्पन्न वस्तुओं को समता की जा सकती है। यदापि उस समय का वाणिज्य

बहुत उन्नत अवस्था मे था। भोजन की चीजों के श्रितिरिक्त काफी कपड़े-रेशमी, स्ती तथा फर्नी-तैयार किये जाते थे। नीज की खेती, तम्बाक्, गन्ना श्रादि पर्याप्त मात्रा में पैदा होते रहे। खेती के हथियार तथा सिचाई श्रादि का वर्णन वर्तमान समय में भी घटित हो सकता है। चाणिज्य के लिए सबके तैयार की गयी थी जो मुख्य नगरों से होकर जाती तथा स्थान स्थान पर यात्री के सुविधे के लिए सर,य (धर्मशाला) बनायी गयी थी। मुगल लोगों से पहले सूर नरेश शेरशाह ने हजारों मील लम्बी सबक तैयार करादी थी। निदेशों से भी काफी माल एक स्थान से दूसरी जगह जाया करता था। विदेशी ध्यापारियों ने भी इस मार्ग से सामान ले जाना आरम्भ कर दिया।

इस तरह जहाँगीर तथा शाहजहाँ ने भी खेती तथा व्यापार की उन्नति के लिए काम किया । जहाँगीर के दरवार में आकर विदेशी टामसरो ने व्यापारिक करपनियां खोलने की आजा ली थी। उस आजा देनेका ध्येय यही था कि देश की श्री बढिहो। विद्वानों का सत है कि अकदर वाणिज्य की उन्नति के लिए ही मेवार विजय करना चाहता था। उसी सार्ग से गंगा की घाटी से पश्चिमी किनारे तक व्यापारिक मार्ग चाता जाता था। अकबर की साम्राज्य स्थापना का एक यह भी धेय था ताकि व्यापार की उन्नति से भारत समृद्धशाली हो जावे | 'इसका ताल्पर्य यही है कि मगज काल में आर्थिक स्थिति अच्छी थी तभी तो विदेशियों ने यहाँ से लाभ उठाने के लिए व्यापारिक केन्द्र स्थापित किए केन्द्र खोले और भविष्य में भारत को नंगा तथा भूखा बना कर धनराशि उठा ले गये । श्रकवर के समय से कारखानों की इतनी उन्नति हुई की सारे देश के श्रमीरों की आवश्यता की पूर्ति कर भारत के व्यापारी विदेशी-योरए तथा एशिया-सीदागरों को पूरा माल देते रहे । उस काल मे विशेष कर सती कपडे बनते थे । स्ती कारखाने गुजरात से बंगाल तक फैले थे। पर्वी बंगाल में तो इसका जाल बिछा था। दाका के मलमल की प्रसिद्धि सर्वत्र व्याप थी। विदेशी यात्री बरनियर ने लिखा है कि रेशम तथा सूती माल इतनी प्रधिक मान्ना से तैयार किये जाते थे कि उनके लिए भारत गोदाम बन गया था तथा योरए में भी भर गया था। रंगने तथा छापने की कला काफी उन्नत कर चुकी थी। श्रवुत्तफजल के वर्णन से भी इसकी पुष्टि होती है। बंगाल के रेशमी वस्त्र योरप में सर्वत्र बेचे जाते थे। १७ वी सदी में संगाल में इस कारखाने की श्राशातीत उन्नति हुई जिसका श्रनुमान श्राजकल नहीं किया जा सकता। वर्तमान शताब्दी में भारत में बस्त्र के लाले पड़े हैं परन्त तीन सौ वर्ष पहले ही भारत योरप तथा एशिया को वस्त्र दिया करता था। अनी शाल तथा कालीन

संसार में प्रसिद्ध थे। मुगलकाल में दस्तकारी के अनेक केन्द्र थे जहाँ लकड़ी तथा हाथी टांत की चीज तैयार की जाती थीं। कारखाने तथा दस्तकारी की इतनी उन्नति होने पर भी साधारण श्रेणी के लोगों की आर्थिक स्थिति बहत अच्छी न धी ऊँची श्रेणी तथा अमीर लोग व्यापार से लाभ उठाते रहे। इतना होते हए भी राज्य में उपयोगी वस्तुत्रों चावल, शाक, मसाले, दुध-मांस का भाव ऋत्यंत कस था। १६८१ ई० के एक सुसलमान लेखक ने लिखा है कि और इजेब के समय में उत्तर के श्रतिरिक्त दिवणी भारत में गेहूँ तथा दाख ढ़ाई मन प्रति रुपया, ज्वार साढे तीन मन तथा घी चार सेर प्रति रुपया के भाव से विकते रहे। देश में सब सामान भरा था ऋतः रोटी का कोई प्रश्न ही न था। मभी के बावश्यकताओं की पति सरखता से हो जाती थी। साधारण जीवन के लिए सभी के पास द्रव्य था। सुगल बादशाहीं के कारण विदेशी व्यापार बहत विस्तृत तथा तेज़ी पर था और योरप तथा पृशिया के देशों से व्यापार बढे पैमाने पर चलता रहा । निर्यात के बदले में भारत में चांदी, घोडे हाथी दांत. मंगा तथा चीनी मिट्टी के बरतन आया करते थे। स्थल से अधिक जलमार्ग से व्यापार होता रहा । सिन्ध से बङ्गाल तक समृद के किनारे के बन्दरगाह माल भेजने में व्यस्त रहते थे और उनसे चुक्की भी कम ली जाती थी। सिक्के तैयार करने के लिए चांदी की बहुत आवश्यकता थी अतएय कोई व्यापारी चांदी ! देश ( भारत ) से बाहर नहीं खे जा सकता था । भारत के सामान की श्रावश्य-कता योरप वालों को ऋधिक थी अतएव मूल्यवान सामान योरप में जाया करता जिसके बदलेमें योरप के व्यापारी चांदी लाया करते थे। भारत में चाँदी लाने के कारण ही उन्हें अच्छे तथा मूल्यवान सामग्री योरप से जाने की श्राज्ञा दी गयी थी। यद्यपि उन वस्तुत्रों की अधिक मुल्य की आलोचना योरप में होती रही परन्त धनीमानी लोग भारतीय माल को श्री ह से खरीदते थे। मुगलकाल मे अधिक चांदी सिक्कों के लिए इस मार्ग से भारत में आया करती थी। भारतीय सामग्री खरीदने के लिए विदेशी व्यापारियों को स्थानीय श्रमीर तथा प्रांतीय गवर्नर ( सुबेदार ) को कई प्रकार से संतुष्ट रखना पहता था ताकि वे लोग माल के खरीदने में श्रहंगे न पैदा करें। इस तरह योरप के व्यापारी आवश्यकता के कारण भारतीय माल के खरीदने में संखम्त हो गये थे। श्रंत में भारतीय उत्पादन को नष्ट कर इस देशको विदेशी वस्त खरीटने के लिए लाचार कर दिया।

# बारहवां अध्याय

# मुस्लिम सिक्कों की विशेषता

प्रारम्भ में यह कहा जा चुका है कि सातवीं सदी से अरब वालों ने भारत पर भाक्रमण करना शुरू कर दिया था परन्तु तीन सौ वर्षों तक इनका प्रभाव भारतीय जीवन पर न पढ सका। इसवी सदी तक सिन्ध तथा मुख्तान में ही सीमित रहे। इस्लामी दुनियां में पैगन्वर के मरने के बाद हिलरी ७७ यानी हर्द ई० में खलीफा ने सिका तैयार कराया था को सर्वथा घार्मिकता लिए हुए था और इस्लाम के वाक्यों से संयुक्त था। ७१२ ई० के परचात् सिन्ध विजय करने पर कासिम के गवर्नरों ने भारत में सर्व प्रथम इस्लामी सिक्के तैयार कराए जो बगदाद के खलीफा की शैली पर बनाए गये थे। उनपर टकसाल तथा गवर्नर का नाम तथा धार्मिक वाक्य खुदे थे। इनका प्रभाव सिन्ध तथा मुल्तान के बाहर न फैल सका और भारत की देशी रियासतों में प्राचीन ढंग के ही खिक्के तैयार होते रहे । राठौर, चौहान तथा चंदेल आदि राजाओं ने मुद्रा नीति में मुसलमानों द्वारा प्रचित्तत नयी शैली पर ध्यान तक न दिया। इसके विपरीत भारत में राज्य स्थापित करने वाले सुसलमान शासक भारतीय शैली से प्रभावित हुए। इस्लाम धर्म की मर्यादा के बाहर क़रान के धार्मिक भावों को दुकरा कर अपने सिक्कों पर भारतीय मूर्तियां ( श्राकृतियां ) को खुदवाया जो इस्लामी दुनियाँ मे नयी बात थी। महमूद गजनी के श्राक्रमण से इस्लाम मतानुयायियों का प्रभाव भारत के अन्दर फैल गया। महमूद के गज़नी बापस चले जाने के बाद भी उसके गवर्नर लाहौर मे रहने लगे। यद्यपि महमूद का विचार भारत में राज्य स्थापित करना न था परन्त उत्तर पश्चिमी भाग से उसके सेना नायक अधिकार |जमाए रहे श्रतएव राजा होकर स्वतंत्राता के प्रतीक सिक्कों को चलाना भी श्रावश्यक समसा गया । मुसलमान शासकों में सर्वप्रथम महमूद ने भारतीय डङ्ग पर 'सिक्के तैयार कराया था। इस्लामी दुनिया में जो सिके प्रचलित थे उनकी शैली तथा बनावट को त्याग कर भारतीय ढड़ा को अपनाया । जो शाही सिक्के उत्तर पश्चिम में प्रचित्त थे श्रीर दिल्ली में जो चौहान सिक्के महमूद के सामने श्राये उन्हीं की

नकल पर गजनी शासक के सिक्के तैयार करने की आजा दी। उन भारतीय सिकों पर 'निन्द तथा घुडसवार' की आकृतियाँ वर्तमान थीं तथा नागरी अचरों में राजा के नाम अंकित थे। महमूद ने उस चिन्ह को तो क्यों का त्यों रहने दिया तथा तौल में (६० अने) भी कोई परिवर्तन नहीं किया। परन्तु मुसलमान होने के नाते उसने कलमा (इस्लाम मत की प्रतिज्ञा) को अपने सिकों पर स्थान दिया। यह इस्लामी संसार की एक विचित्र बात थी कि महमूद ने उस कलमा को अरबी में न लिखवाकर उसी का संस्कृत अनुवाद अंकित कराया ताकि उसे भारतीय जनता समक सके। अज्ञाह का अन्यक्त विस्मिन्नाह का अन्यक्तीय नाम तथा रस्ल का अवतार अनुवाद सिकों पर मिलता है। कलमा (ला इक्षिला मृहस्मद रस्चिताह) का प्रा अनुवाद सिकों पर मिलता है। कलमा (ला इक्षिला मृहस्मद रस्चिताह) का प्रा अनुवाद "अन्यक्त नाम अवतार मृहस्मद" मिलता है। दूसरी और टकसाल का नाम भी पाया जाता है। संस्कृत में अयं टंक' मृहमदपुरे घटे—लिखा है कि यह सिका अमुक (मृहमदपुर) टकसाल में तैयार किया गया था। मुसलमान मुद्राविद्या में यह पहला तथा अंतिम उदाहरण मिलता है जिस स्थान पर अरबी कलमा का संस्कृत अनुवाद सिक्के पर अंकित कराया गया हो।

११६२ ई० में मुहमद गोर ने चौहान नरेश पृथ्वीराज को परास्त कर श्रज-मेर तथा दिल्ली पर गुलामवंश का राज्य स्थापित कर दिया । यद्यपि उसके गजनी के सिक बगदाद के खलीफा के सिकों की नकल पर बने थे परन्तु मुसलमान विजेता ने सम्भवतः राजनैतिक चाल के कारण इस्लामी दुनिया में प्रचलित सिकों ( खलीफा के सिका ) के समान भारत में मुद्रा तैयार नहीं कराया। दिल्ली तथा श्रजमेर में प्रचित्तत भारतीय सिक्तें का ही अनुकरण किया। चौहान सिक्तें पर 'निन्द तथा बुडसनार' का चिन्ह श्रंकित था उसी को मूहम्मद गोर ने श्रपने सिकों पर ख़ुद्वाया और लेख देवनागरी मे ही लिखवाया। दिल्ली में चौहान तथा राजपूताने में नारवार के सिक्कों की तौल ६० मीन की थी। महमूद के सिक्के भी इसी तौल के बनाए गये जो 'दिल्ली वाला' के नाम से प्रसिद्ध हैं । कहने का ता पर्य यह है कि मुसलमान शासक ने भारतीय चिन्ह देवनागरी में लेख तथा तौल को ऋपनाया था। इस्लाम मतालुयामी होने पर भी महमूद गोर (सिक्कों पर मुहस्मद विनसाम लिखा मिलता है) ने शिव के बाहन निन्द (हिन्द देवता ) को सिक्कों पर स्थान दिया था। देवनागरी में नामोल्लेख के श्रतिरिक्त पृष्ठ श्रोर हमीरशब्द का प्रयोग मिलता है। डा० हेमचन्द्रराय का मत है ि. हमीरशब्द अरवी के अमीर का विगड़ा स्वख्य है। ऋरवी में अमर धातु ( श्राज्ञा देना . से श्रमीर शब्द बनाया गया जो उमर के समय से खलीफा

के नाम के साथ प्रयोग किया जाने लगा । समयान्तर में जो इस्लामी दुनिया में सेनानायक या नेता थे सभी अमीर कई जाने लगे । राजाओं के नाम के साथ अमीर शब्द का प्रयोग होने लगा जैसे अमीर सुबुक्तगोन । भारत में अरबी शब्द अमीर का अशुद्ध रूप हमीर का प्रयोग मिलता है और १००० से १३०० ई० के बीच प्रायः सभी मुसलमान शाहजादा हमीर कहलाते रहे । यही कारण है कि मूहमद विनसाम के सिक्षों पर घुडसवार के दाहिने 'श्री हमीर' लिखा मिलता है।

ससलमान होते हुए भी महत्माद विनसाम ने हिन्दू देवता, के बाहन निन्द को न हटाया जो इस्लाम मत के विपरीत था। वे कभी भी हिन्द्देवता की म तियाँ किसी प्रकार के हिन्द । चिह्न को सिक्षों पर स्थान देना नहीं चाहते थे लेकिन महस्मद विनसाम को भारतीय सिकीं का अनुकरण खाभपद माल्स हमा। इसिंतए उसने इस्तामी दुनिया के सिक्के को पसंद न किया। गुलाम वंश के शक्तिशाली हो जाने पर अलतमश ने सिकों से हिन्दू मूर्ति को हटा दिया। किसी प्रकार की मूर्ति के वे उपासक न थे अतः घुडसवार की आकृति को भी स्थान न मिल सका। कहने का ताल्पर्य यह है कि इस्लाम मत का प्रभाव सिकों पर शनै: शनै, आ गया। भारत में मुसलमानों का आगमन धार्मिक धेय को लेकर हुआ था अतः प्रत्येक चेत्र में धार्मिक प्रभाव बढ़ने लगा । इस्लाम संस्कृति में सिक्का पर शासक ( श्रमीर ) का नाम लिखना विशेष महःवपूर्णं था । खुतवा ( सामृहिक प्रार्थना ) में राजा के नाम पढने से वास्तविक शक्ति पाने की बात समसी जाती थी उसी सिद्धान्त से मुद्रापर नाम खुदवाना भी आवश्यक ही था। अलतमश ने पहले भारतीय चिह्नों के साथ सिक्के तैयार कराया था परम्तु पीछे इनको हटाकर सिक्कों पर अपना नाम खुदवाया और साथ में कलमा ( अल्लाह ही ईश्वर है महमद उसका अवतार है) भी अंकित कराया। इसके अतिरिक्त सिकों के तौल में भी काफी परिवर्तन हुआ। उस समय मध्य एशिया से स्यापार चल रहा था इसलिए भारत में चाँदी की कमी न थी। अलतमश ने सब से बड़ा कार्य यह किया कि भारतीय रीति श्रीर 'दिल्लीवाला' को छोड़ कर ५७० म्रेन के बराबर तीज में चॉदी के सिक्के तैयार कराया श्रीर मिश्रित धातु (चॉदी तथा ताम्बा) के सिक्टे ४६० अने के बराबर बनते रहे। संचिपमेयह कहा जा सकता है कि अलतमश के शासन काल से मुस्लिम सिक्कों में बडा परिवर्तन किया गया। मुसलमान परम्परा तथा इस्लाम धर्म के कारण मुद्रा शैली तथा सिक्के की तौल में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। (अ) भारतीय शैली को त्याग देने के बाद

हिन्दू चिह्न हटा दिए गये और दोनों श्रोर लेख के लिए स्थान सुरत्तित किया गया। (व) चूँकि इस्लाम मत का सब से बड़ा अधिकारी खलीफा था अतएव धार्मिकता के कारण उसका नाम भी सिक्कों पर लिखा गया। परन्त यह हंग सदा न रह सका । हिजरी ६४६ में बगदाद के खलीफा के मरने पर बलवन ने श्रमीर खलीका के स्थान पर अपना नाम खुदवाया । किरोज तुगलक ने अपनी धार्मिक प्रवृति के कारण प्रनः खलीफा का नाम खुदवाया था पर वह स्थायी तच्या न रह सका भ्रीर पदवी सहित शासक का नाम ही भ्रांकित किया जाने लगा। (स) इस्लाम मत के प्रवर्तक मूहम्मद साहब के नाम पर जो हिजरी ( मुसलमान सम्बत् का नाम ) चल रहा था उसी का प्रयोग मुसलमान सिक्की पर होने लगा। (द) भारतवर्ष के सिकों के इतिहास में उस समय एक नयी घटना का उरुजेख करना आवश्यक है। वह है सिक्कों पर टकसाल नगरों के नाम जो श्रंकित कराए गये। प्राचीन समय में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता । यद्यपि उस समय में स्थान विशेष का चिह्न अवश्य निश्चित था परन्त मुस्तिम सिक्कों की यह विशेषता अवश्य थी। सिक्कों पर चिद्ध देखकर ही अमुक स्थान का नाम लिया जाता था परन्तु सुसलमान शासकों ने उस नगर का नाम भी स्पष्ट रूप से सिकों पर जिखवाना प्रारम्भ किया । यही नहीं विशिष्ट स्थानी के लिए कुछ इस्लामी नाम भी खुने गये थे जिनको वास्तविक नाम के साथ सिकों पर खोदा जाता था। जैसे दिल्ली के लिए 'देहली हजरत, दारुल खिलाफ़त, दारुल इस्लाम या दारुल मुल्क श्रादि सिक्तें पर लिखे मिलते हैं। ( इनका विशेष रूप से वर्णन श्रागे किया जायगा )। (द) इन सिक्कों पर धार्मिकता का छाप इतना श्रधिक पढा कि सिक्तों के एक श्रोर इस्लाम मत की प्रतिज्ञा ( जिसे कलमा कहते हैं ) सदा जिखी जाती रही और यह स्थायी जज्ञ बन गयी। यह सीरिया के खलीफा के धर्म युद्ध में उत्साह देने वाला नारा था जिसका अनुकरण भारत में किया गया। यद्यपि कलमा सदा बना रहा परन्तु समयान्तर में इसके श्रतिरिक्त क़रान की कुछ श्रायतें भी लिखी जाने लगी। पृष्ट श्रोर सुल्तान या बादशाह का पदवी सहित नाम, हिजरी में सभ्वत् तथा टकसाल नगर ( इस्लामी नाम के साथ ) का नाम श्रंकित होने लगा था। इस प्रकार सिक्कों के दोनों तरफ लेख के अतिरिक्त और कुछ न था। यह पहले कहा जा खुका है कि मूर्ति पूजा के विरोधी होने के कारण किसी प्रकार की आकृति या मूर्ति को अंकित कराना इस्लाम मत के खिलाफ़ था यही कारण है कि दोनों तरफ लेख ही लेख दिख-लाई पडता है।

सुसलमान काल में चाँदी के सिकों के लिए 'टंक' नाम का अधिक प्रयोग

मिलता है। 'टंकः' शब्द भारतीय नाम है जो विभिन्न तौल तथा धातु के सिकों के लिए प्रयोग होने लगा। इसीलिए महमूद गजनी के सिकों के सिकों पर 'त्रयं टंकः' लिखा मिलता है। गुलामवंश के विभिन्न नाम राज्य स्थिर होने पर मुहम्मद बिनसाम ने १६ मिन के मिश्रित धात के सिकों चलाए थे जो 'देहली वाला' के नाम

से प्रसिद्ध हुए। परन्तु यह नाम अधिक दिन तक न चल पाया। तुर्क मुसलमान शासकों ने सोने के कम सिक्के तैयार कराए थे परन्तु जो कुछ भी निकाला गया उसे पुराना नाम दीनार के नाम से ही प्रचारित किया गया। चाँदी के सिक्कों के लिए 'दिर हम' (व्रम का बिगड़ा रूप) नाम भीपाया जाता है। अधिकतर मिश्रित धातु (चाँदी ताम्बा) के सिक्कें बनते रहे परन्तु नाम्बे के सिक्कों की कमी न थी। उन्हें जिन्तल' कहा जाता था। मुहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्कों की 'अदिलिस' का नाम दिया था। लोदी वंश के प्रारम्भ में देश की आर्थिक दशा बड़ी खराब थी इस कारण वहलोल लोदी ने मिश्रित धातु के ही सिक्कें तैयार कराए थे लिसे 'वहलोली' कहा गया है।

मुगलवंश की स्थापना के बाद देश की आर्थिक दशा सुधरी। बावर तथा हुमायू के शासन काल में तो दिरहम का ही प्रचार था पर शेरशाह ने नए ढंग के सिक्के तैयार कराए थे। चाँदी के सिक्के 'रुपया' तथा ताम्बे के सिक्के 'दास' के नाम से प्रसिद्ध हए । रुपया शब्द इतना उचित प्रतीत हुआ कि शेरशाह के बाद मुगल शासक तथा उसके बाद इस्ट इंडिया कम्पनी ने उसी नाम को कायम रक्ता। श्राज तक वही शब्द 'रुपया' जनता मे प्रयोग होता चला श्रा रहा है। अकबर के समय में प्रायः सभी सिक्के 'इलाही सिक्के' के नाम से प्रकारे जाते थे परन्त सब धात्रश्रों के सिक्कों का पृथक पृथक नाम था। अकवर ने सोने के सिक्कों को श्रीधकतर आगरा की टकसाल मे तैयार कराया था। उनका आकार विचित्र था। उसके दोनों तरफ मेहराव की बनावट आ गयी थी असएव सोने के सिक्के 'महर' के नाम से प्रसिद्ध हए । विद्वानों का कहना है कि 'मुहर' नाम शेरशाह के समय से ही प्रचित्तत था। कहने का तालवें यह है कि सुगल राज्य में 'सूहर' तथा 'रुपया' नाम ज्यों का त्यों कायम रहा। चाँदी के सिक 'निसार' भी कहे जाते थे जिसका शाब्दिक श्रर्थ है बखेरना । इसी कारण उत्सव त्यौहार तथा विवाह त्रादि में निसार के बांटे जाने का वर्णन मिलता है। लेकिन सर्वसाधारण में 'म़हर' ही नाम प्रचित्तत था। जब इस्ट ईंडिया कम्पनी के हाथ मे शासन श्राया उस समय इसे श्रसरफी का नाम दिया गया। यही कारण है कि १८ वी सदी के सोने के सिक्टों पर 'श्रसरफी कम्पनी अंग्रेज बहादुर' लिखा पाया जाता

है। सोने तथा चाँदी के त्रतिरिक्त सुगल जमाने में ताम्बे के सिक्कों को दाम के स्थान पर 'फलुस' कहा जाता था। श्रकवर ने जनता के सुविधे के लिए सुदानीति में दशमलव रीति का प्रयोग किया। अपने शासन के पचासवें वर्ष से पूरा टंका के श्रतिरिक्त सिक्के के मृल्य का आधा चौथाई, श्राठवां तथा सोलहवां भाग वाले 'टंकी' तैयार किए जो वर्तमान समय में ऋठजी, चवन्नी, दुवन्नी तथा इकन्नी कहे जा सकते हैं। इतना ही नहीं ताम्बे के फलुम में भी दशमलव रीति के नियमा-नुकूल छोटे सिक्के तैयार किये गये। फलुम के दाम के आधे को निष्की, चौथाई मुल्य के सिक्के को दमरा तथा आठवें भाग को दमरी कहते थे। यद्यपि इन सब पर सरकारी सुहर नहीं था परन्तु जहांगीर ने श्राधे दाम पर रिवानी शब्द ख़दवा दिया था। दसरे छोटे ताम्बे वालों पर 'राईज' यानी प्रचितत लिख दिया गया था। सुगल साम्राज्य की अवनित होने के साथ भारत में आन्तरिक कगढ़ों तथा लढाइयों के कारण इस स्रोर किसी शासक ने विशेष ध्यान नहीं दिया। प्रत्येक प्रांत में स्थित टकसालों का सबेदारों ने प्रयोग किया और उसी हंग से अपने नाम के सिक्के तैयार कराए। इस्टई डिया कम्पनी ने जनता को अपने पत्त में रखने के लिए प्रचलित सिक्कों में अधिक परिवर्तन करने का साहस न किया। असरफी, रुपया तथा छोटे मुख्य के सिक्के उसी रूप में प्रचित्तत किए गए। १६ वी सदी से सराल शैली तथा शिरनामा को बदल आधुनिक ( अंग्रेजी ) ढंग काम में लाया गया।

पुराने समय से भारत में सोना, चाँदी तथा ताम्बा इन तीन धातुश्रों का प्रयोग सिक्के निर्माण में होता रहा। मुसलमानी शासन काल में भी इन्ही धातुश्रों का प्रयोग मिलता है। यथि सोना भारत में पाया जाता है धातु तथा तौल परन्तु सोने का प्रयोग बहुत सीमित मात्रा में था। जिस समय मुसलमान शासकों ने दिल्ला भारत पर विजय किया, उस समय दिल्ला से सोना लाकर सिक्के बनाने लगे। सर्वंप्रथम उत्तर से श्रालाउद्दीन खिलजी की सेना ने देविगिरि को जीता था। फिर मुहम्मद बिन तुगलक ने देविगिरि पर चढ़ाई की। श्रलाउद्दीन की सेना के साथ एक लाख मन सोना लूट कर दिल्ली ले श्राया गया था इस कारण खिलजी तथा तुगलक मुल्तानों ने सोने के सिक्के चलाए। मुगल सम्राट अकतर के समय से लेकर श्रीरंगजेब तक दिल्ला भारत पर उनका शासन बना रहा। इस लिए मुगल काल में भी सोने का प्रयोग सिक्कों के लिए होता रहा।

चाँदी सदा भारत के बाहर देशों से श्राती रही जिसका प्रयोग सिक्षों के जिए किया जता था। गुजामवंश की संस्थापना होने पर मुहम्मद बिनसामं ने उस समय प्रचलित भारतीय सिक्कों की नकल पर ऋपनी मुद्रानीति स्थिर की थी। सोने तथा चाँदी के सिक्के स्वतंत्र राजा की प्रतिष्ठा निमित्त थोड़ी संख्या में तैयार किए गये परन्तु बहत समय तक मिश्रित धातु ( चाँदी ताम्बा ) के 'दहली वाला' मिका प्रचलित रहा । अलतमश के समय में मध्य एशिया से क्यापार बढ़ने पर चाँदी की श्रधिकता हो गयी अतएव उसने प्राचीन भारतीय रात रत्ती का ( १०० रत्ती ) यानी १७४ भ्रोन के बराबर शुद्ध चाँदी के सिक्कं चलाए। उसके समय से चाँदी के तथा मिश्रित धातु के सिक्कं आधक संख्या मे बनते रहे। १४ वीं सदी में सहमद बिन तुगलक ने सोने तथा चाँदी के सिक्के चलाने के बाद सहानीति में गम्भीर परिवर्तन किया । युद्ध त:ा अशांतिमय वातावरण होने से चाँदी की कसी हो गयी अतएव उसने ताम्बे के सिकों पर विशेष जोर दिया। इनकी तौज १४० में न कर दी और सरकारी चिन्हित सिका घोषित कर दिया परन्त वह इस मामले में श्रसफल रहा। देश की श्रार्थिक श्रवस्था खराव हो गयी। उस समय के बाद अफगान तुर्क शासकगण धातु सम्बन्धी नीति स्थिर न कर सके। उनके सोने तथा चाँदी के कुछ सिक्के मिलते है परन्तु अधिकतर मिश्रितधात के ही हैं। जोदी वंश के सल्तानों ने मिश्रित धात (चाँदी + ताम्बा ) तथा ताम्बे को सिक्कों के लिए प्रयोग किया था। बहलीली उसके जीवित प्रमाण हैं। यद्यपि सुगत वंश की स्थापना से आर्थिक दशा सुधरी और सिकों के लिए ग्राइ चाँदी का प्रयोग होने लगा। बाबर तथा हुमायू के दिरहम इसके उदारहरण हैं। शेरशाह ने तो विद्युद्ध चाँदी के रुपया तथा तान्वे का दाम तैयार कराया था । श्रक्षवर के समय से भारत धन धान्य से पूर्वा था श्रीर किसी धात की कमी न था। दिचया भारत से सोना तथा विदेशों से चाँदी प्रसुर मात्रा में मिलती रही । देश मे ताम्बे की कमी न था । इसिलए सोना चाँदी तथा ताम्बे के सिक् तैयार किए गए। पिछले सुगल बादशाह त ।। बाद में ईस्ट इंडिया कम्पनी ने इसी का अनुकरण किया।

जहाँ तक तौल का सम्बन्ध है देश की आर्थिक परिस्थिति के साथ सिकों की तौल घटती बढ़ती है। भारतवर्ष में तीन विभिन्न तौल का वर्णन मिलता है। चाँदी के पुराण ३२ रत्ती = १६ अने का उल्लेख मिलता है। दूसरी तौल सुवर्ण तौल के नाम से प्रसिद्ध है जो ५० रती = १४० अने के होता था। तीसरी तौल शत रत्तीका (१०० रत्ती = १७५ अने) का वर्णन मिलता है। इन तीनों अवस्था में रत्ती १ ९० अने के बराब रमानी गयी है। पहली तौल पुराने पंच मार्क सिकों में प्रयोग किया जाता था। सुवर्ण तौल के बराबर गुप्त सम्राटों ने रोमन तौल = १२४ अने के आरम्भ से

देश की ग्रार्थिक ग्रवस्था चीग होती चली गयी और !सोने तथा चाँदी की कमी श्रनभव करके हिन्दू राजपूत शासकों ने पुराण तौल (३२ रत्ती = १६ प्रीन को ही अपनाया। सोने, चाँदी तथा ताम्बे के सिक्के ३२ रत्ती के बराबर बनाए गये। स्वस्थानतः उत्तर समय रत्ती १-६ अने के बराबर या अतः मध्यकालीन सिक्ते १६ क्रोन से ६२ क्रोन तक के पाए जाते हैं। सहमद विनसाम ने प्रचितत चौहान सिक्कों का अनुकरण किया और १६ अने के बराबर 'दिल्ली वाला' तैयार कराया। श्रागे चलकर दिल्ली के सल्तानों ने मिश्रितधात ( चाँदी + ताम्बा ) श्रीर ताम्बे के सिकों में उसी तील को स्थायी रक्खा । पांच सौ वर्शों के बाद अलतमश ने भारतीय मुद्रानीति मे परिवर्तन किया । मध्य पृशिया से चाँदी मिलने के कारण उसने शत रत्तीका १७४ में न के तौल को अपनाया । कुछ विद्वानों का मत है कि श्रालतमश के टंका की तौल ६६ रसी था । रसीकी तौल श्रधिक मानी गयी जिससे १७४ प्रेन हो जाता है। (वही तौल आज तक चला आ रहा है)। अलतमश ने इस नए तौल को शुद्ध चाँदी के सिक्कों के लिए प्रयोग किया वरन मिश्रित धाद्य में वही ३२ रत्ती की तौल कायम रक्ला। सुहमद विन दुगलक के समय युद्ध के कारण आर्थिक स्थिति खराब हो गयी । चाँदी का आना आयः बंद हो गया इसिलए उसने उसे श्रदली (चाँदी सिन्का) का तौल टंका से कम कर दिया। शत रत्तीका के स्थान पर सुवर्ण तौल ( १४० छोन ) को अदली के लिए प्रयुक्त किया। इसके विपरीत सोने के सिक्के २०० अने की तौज बरावर बनने लगे। पीछे मिश्रितधातु के सिक्कों को ६० अने के बदले १४४ अने कर विया और वही सरकारी मुदा ( चॉदी के स्थान पर ) घोषित किया गया । उसके समय में जाली सिक्कों से खजाना भर गया था इसलिए सल्तान को अपनी नीति बदलनी पढी। उसके उत्तराधिकारियों में फिरोज तुगलक ने १४१ प्रोन को कायम रक्खा। बहलोल लोदी ने देश की बुरी अवस्था को देखा। तैमूर की चढ़ाई के कारण धन नष्ट हो गया था अतः उस सुल्तान ने मिश्रितधातु के सिक्के १४४ म न के बराबर बनवाया । सुगत्त सम्राट बावर तथा हुमायू ने भी ३२ रत्ती (६२ प्रोत-७० भ्रोन) का दिरहम तथा १४४ भ्रोन का तास्बे का सिक्का टकसालों मे तैयार कराया था।

शेरशाह के साम्राट होते ही मुद्रानीति में बहुत बड़ा परिवर्तन हुन्रा। शुद्ध चाँदीं तथा ताम्बा धातुओं के सिक्के बनने लगे। मिश्रित धातु का प्रयोग बंद कर ,दिया गया। शेरशाह ने १८० में न के ज्ञासपास (१७८:२४ में न) तौल में चाँदी का रूपया तथा ३२४ ४ में न तौल में ताम्बे का दाम तैयार कराया। मुगल बादशाह जक्कर ने इसका स्वागत किया पर वाणिज्य की उन्नति

के लिए दशमलव रीति का समावेश किया। रुपया के आधा, चौथाई, आठवां भाग तथा सोलहवा भाग तौल के बराबर सिक्के तैयार कराए गये। सोने के महर १७४ घ्रोन की तौल पर बनते रहे । इन्ही सुगल सम्राटों के समय सुगल संस्कृति चरम सीमा को चहुँच गयो थी । जहाँगीर के समय से विदेशी व्यापार बढ़ने क्षता। उसने मुहर की तौल बढाकर २०४ अने और फिर २१२ अने कर दिया। रुपया के तौल में भी कुछ बृद्धि की थी। परन्तु दो पीढियों के बाद परिस्थिति बदल गयी। श्री रंगजेब के शासन काल में चाँदी की कीमत पहले से कम हो गयी और ताम्बे का बढ़ गया। इस लिए दाम (फल्लस) की तौल २२० प्रोत के बराबर कर दी गयी तथा आधा टंका पूरे रुपये के बराबर घोषित किया गया । यही कारण है कि औरंगजेब के प्रत्येक टकसाल से अनिगनत चाँडी के ही सिक्ते तैयार किए गये। ताम्बे के सिक्तों से चाँदी की मुद्रा की संख्या कई गुनी होगी। श्रीरंजेब के बाद मुगल वादशाहों के समय में सोने तथा चाँदी के सिक्के अधिक संख्या में तैयार होते रहे। उन खोगों ने पुरानी तौल को अपना तिया था और उसी के नकल पर १८० में न के बराबर तौल में ईस्ट ड'हिया कम्पनी ने प्रसरकी तथा रुपया बनाना शुरू किया । मुगज शासक फरूब-सियर के समय से ही कम्पनी सुगल सिक्के तैयार करने में लगी थी। उन्हें १७४२ ई० में सिक्के तैयार करने की आज्ञा मिल गयी और १७६५ ई० से बंगाल के टकसालों पर श्रधिकार कर लिया। उनकी बनावट साफ होती गयी। किनारे चिकने बनने लगे। १८३५ से कम्पनी ने अपना स्वतंत्र सिका चलाया था। वही ढंग श्रीर तौल श्राज तक चला श्रा रहा है।

मुसलमान कालीन सिकों की यह विशेषता रही है कि सभी सिकों पर काल (समय) का उल्लेख पाया जाता है। पुराने समय में भी शक चन्नप के चाँदी के सिकों पर शकसम्बद् में वर्ष जिला जाता रहा सिको पर काल जिसका अनुकरण गुप्तों के सिकों पर मिलता है। परन्तु का उल्लेख नह आनसमिक घटना सी बात थी। अन्य किसी तरह के सिकों पर वर्ष काल का उल्लेख नहीं पाया जाता है। दिख्ली के सुलतान ईस्लामी वर्ष हिजरी का प्रयोग करते रहे। भारत के गुलाम वंश से लेकर मुगल वंश तक सभी सुलतान और बादशाहों ने हिजरी का प्रयोग किया है जो ई० सन् ६०२—३ मे प्रारम्भ हुआ था। भारत के सभी मुसलमान स्वेदारों ने भी स्वतंत्र होने पर अपने सिकों पर हिजरी का ही प्रयोग किया था। अकवर के इलाही सिक्के मिले हैं जिन पर बादशाह के शासन वर्ष का उन्नेख पाया जाता है। उन पर ईरानी सौर मान भी जिला मिलता है।

जहाँगीर के सिक्कों पर भारत के राशियों का चित्र मिलता है जिससे छात होता है कि वे उस मास में तैयार किए गए।

मुस्लिम सिक्कों की सबसे बढ़ी विशेषता यह है कि इन पर दूसरी श्रोर टकसाल नगर का नाम खुदा रहता है। यह ढंग अपने ढंग का श्रनूठा है और भारत के अन्य सिक्कों (पुराने या वर्तमान) पर नहीं मिलता। टकसाल नाम के साथ टकसाल घरों के अपने चिन्ह होते थे जो सिक्कों पर अंकित किए जाते थे। कुछ विद्वान इसे आभूषण मान्न समस्ते हैं परन्तु बहुमत टकसाल चिन्ह ही के पन में है। दिल्ली सुल्तान तथा मगल सिक्कों पर विभिन्न तरह के चिन्ह पाए जाते हैं। भारत की मुस्लिम

मुगल सिक्कों पर विभिन्न तरह के चिन्ह पाए जाते हैं। भारत की मुस्लिम रियासतें भी किसी न किसी प्रकार का टक्साल चिन्ह रखती थीं जैसे अवध के नवाबी सिक्कों पर विभिन्न आकार के रेखा चित्र या मछली पायी जाती है।

साधारयातः टकसाल घर प्रधान नगर ता राजधानी में बनवाए जाते थे। पहले गुलाम वंश के शासकों ने दिखी में टकसाल घर बनाया। धीरे धीरे ज्यों प्रांत जीतते गये उस प्रदेश के प्रधान नगर में टकसाल ख्यापित किया। उदाहरयाथ प्रलाउद्दीन ने दिल्या में देवगिरि जीतने के बाद ही वहाँ टकसाल घर खोला था। मुहमदिवन गुगलक की भी यही हालत रही। जोदी वंश ने दिल्ली में ही उसे सीमित कर दिया था।

मुगल साम्रज्य की स्थापना के साथ टकसाल घरों की संख्या बढ़ने लगी। बाबर तथा हूमायूं ने लाहौर, दिन्नी तथा द्यागरा को मुख्य केन्द्र मानकर उन स्थानों से सिक्के तैयार कराए। शेरशाह के बादशाह होने पर शासन प्रबंध प्रच्छे हंग से आरम्भ हुआ। टकसाल घरों को बढ़ाने की योजना शेरशाह को सूमी। सारे राज्य को प्रांतों में बांटा गया और प्रायः प्रत्येक सूने में एक टकसाल खोला गया। श्रक्तवर ने इस योजना को श्रीर भी आगे बढ़ाया। कुल ७६ टकसाल श्रक्तवर ने तैयार किया था। मुगल साम्राज्य में दो सी टकसाल स्यापित किए गये थे परन्तु सभी सड़ा काम नही करते थे।

सब से बही विचिन्नता नाम के साथ जुढ़े इस्लामी नामों की है जो टकसाल के नाम से मिलाकर सिकों पर खोदे जाते थे। उसे टकसालों की प्रतिष्ठा सूचक पदवी कहना उचित होगा। दिल्ली को देहली हजरत, दारुल खिलाफत, दारुल मुल्क तथा दारुल इस्लाम ( मुख्य नगर या इस्लाम का घर छादि ) की पदवी दी गयी थी। लाहौर दारुल सलतनत के नाम से प्रसिद्ध था। अकबर के चाँदी के सिकों पर यह पदवी अहमदावाद के लिए भी प्रयोग की गयी है। श्रोराह के रूपयों पर श्रोराढ़ को 'उफ हजरत दे हली' कहा गया है। सुगल

शासन काल में बढ़े नगरों को शासक के नाम पर नया नाम करण किया जाता था। दिल्ली के लिए शाहजहाँना बाद तथा आगरे के लिए अकबराबाद का भी उल्लेख मिलता है। संचेप में यह अगट होता हैं कि मुसलमान शासकों के समय में सिक्कों पर अपने नाम के साथ अतिष्ठा सूचक पदवी के सहित टकसाल का नाम अंकित कराने की परिपाटी चल पड़ी थी। यही उनकी बिलल्याता है।

पुराने सिक्कों से मुसलमान सिक्कों की बनावट प्रायः एक सी थी। तौल में श्रन्तर होने के कारण मध्य कालीन सिक्के बढ़े श्राकार के दिखलाई पड़ते हैं परन्तु दोनों के तरीकोंमे कोई भेद नहीं पाया जाता। इतना श्रवस्य

बनावट तथा चिह परिवर्तन दिखलाई पड़ता है कि मुस्लिम सिक्के भारतीयता को छोड़ रहे हैं। मुस्लिम सिक्कों का श्राकार, गोल वर्गाकार,

मेहरावदार तथा को गयुक्त था। प्रारम्भ में मुहमद विनसाम ने गहद्वाल सिक्षों के ढंग पर सोनेका सिका तैयार कराया था जिसपर जपनी बैठी हुई हैं। यह सिका केवल सुरुतान के शक्ति का प्रतीकमात्र था। बाद मे उसने चौहान चाँदी के सिक्के का अनुकरण किया जिसपर 'नन्दि त । घुडसवार' का चिन्ह पाया जाता है। मुसलमान मूर्तिनाशक थे अतएव हिन्दू मूर्तियों को कब तक देख सकते थे। इसी कारण क्रमशः हिन्द चिन्ह सिक्कों से हटा दिया गया और दोनों तरफ केख ही खदे जाने लगे। श्रालतमश के चाँदी के सिकों से भारतीय चिन्ह सदा के लिए हटा दिया गया। परन्तु यह धार्मिक विचार मिश्रित धातु के सिक्कों के लिए न था। सर्व प्रथम शिव के बाहन निन्द को हटाया। घुड्सवार चिन्द्र वाला सिका अलतमश से गसिरुद्दीन के समय तक बनता रहा। १३वी सदी में पश्चिमी भारत पर श्राक्रमण ६ रने वाले विदेशियों ने नन्दि तथा घुड्सवार 'चिन्ह को कायम रक्ता । दिल्ली के सुल्तान बलवन के समय से सिक्के पाक समभे गये और उसी समय से मुसलमान सिक्कों पर दोनों भ्रोर लेख के सिवाय कोई त्राकृति नहीं पायी जाती। जहाँ तक इतिहासक्तों को पता है अकबर तथा जहाँगीर दोनों पर हिन्दू धर्म का प्रभाव या श्रतएव उसके सहरों पर पूरा चित्र तैयार कराया गया था। एक सिक्ते पर पृष्ठ ग्रोर लेख के बीचोबीच सूर्य की श्राकृति खुदी है। नहाँगीर के शासन काल में सिकों की बनावट सुन्दरसा की चरम सीमा को पडुच गयी थी। उसने अपने रुपयों पर राशियों की विभिन्न श्राकृतियो (शेर, भेडा, वैल, बिच्छू, तराजू तथा थोद्धा श्रादि ) की सुन्दर रीति से खुदवाया था। इस के बाद मुगलवंश के शासकों ने किसी भी श्राकृति को स्थान न दिया । १८वीं सदी मे अवध के नवार्बों ने मछलीदार रुपया तैयार कराया था जिससे प्रगट होता है कि अवध के सिक्तों पर मछली का चिन्ह अवस्य था

शासन में भाषा का प्रश्न एक जटिल समस्या समभी जाती है। इतिहास के विद्यार्थी इस बात को जानते हैं कि देश जीतकर विजेता अपनी भाषा का प्रचार करता है। राजनीति में विजेता की भाषा का प्रचार ही सिकों पर लेख सर्वोपरि माना जाता है। ग्रंग्रे जी इसका ज्वलन्त उदाहरण (भाषा + अचर) है। इस्लाम मलावलम्बी अरब से आए थे अतएव अरबी का विस्तार करना उनका कार्य था। सिक्के राजा के प्रतीक समके जाते हैं तथा सर्वसाधारण तक पहुंचते हैं अतएव उनपर किस भाषा में लेख हो यह प्रश्न शासक के सामने आ जाता है। स्वभावतः सुसलमान बादशाहों ने भारत में राज्य स्थापित कर ऋरबी का प्रयोग प्रारम्भ किया। गुलामवंश के कई राजाओं ने अरबी के साथ देवनागरी लिपी में सुल्तान का नाम लिखने की आजा जारी किया था। यह एक राजनैतिक चाल थी और प्रजा को ख़श करने का एक मार्ग था अथवा राजा के नाम साफ तौर से पढ़ने का यही माध्यम था। भारत के सल्तान अरब के खलीफा के अधीन अपने की सममते थे अतप्त उसका नाम भी पहले खुदवाया जाता था। ६४६ हिजरी (१२४८ ई०) से बगदाद के खलीफा के मर जाने पर बलवन ने लेख को बदलवा दिया और शासक का नाम दोनों तरफ श्रंकित होने लगा। मुस्लिम सिकों में परिवर्तन का श्रेय बलवन को है। इसी ने हिन्दू चिह्न तथा खलीफा के नाम को बंद करा दिया। तरालक बंश में अहमदिवन तथा फिरोज ने कुछ समय तक खलीफा .के नाम को भी पुनः भ्रपने सिकों पर स्थान दिया था। पिछले गुलाम वंश के सुल्तान अरबी में अपना नाम टकसाल तथा तारीख एक तरफ ख़दवाते श्रीर ऊपर श्रोर इस्लाम मत की प्रतिज्ञा (कलमा) ख़दा रहता था। प्रत्येक सिका पर बीच भाग में कलमा को लिख-बाना आवश्यक था। सारे मुस्लिम सिक्षों पर यह एक स्थायी चीज़ दिखलाई पढ़ती है। मुगल बादशाहों के समय कलमा के चारो तरफ किनारे पर कुछ पद्य की पंक्तियाँ भी खुद्वा दी जाती थी। दूसरी श्रोर पद्वी सहित राजा का नाम टकसाल का नाम तथा हिजरी सम्वत् श्रंकित किया जाता था। जेख पहले अरबी में पीछे ईरानी भाषा में लिखे जाते थे। भाषा के साथ उसी की लिपि का भी प्रयोग होता था। यों तो सर्वप्रथम महमूद ने अरबी कलमा का अनुवाद संस्कृत में लिखनाया था परन्त वह व्यक्तिगत बात थी। उसी प्रकार देवनागरी का प्रयोग अलाकदीन सुहम्मद शाह ( १२४१-४६ ई० ) तक होता रहा।

भारत के पुराने सिकों के देखने से पता चलता है कि सिकों पर अध्यन्त सुन्दर रीति से शासक की आकृति तैयार की जाती थी। लिखने का भी दर्ज अच्छा था। इसका मूल कारण यह था कि राज्य में लिखत कला की उन्नति से सिकों पर भी सुन्दर कारीगरी की जाती थी। मध्य युग के आरम्भ से कई सिद्यों तक सिकों पर कला प्रदर्शन का आभास तक नही मिलता। कलापूर्ण लिखने कला के नष्ट हो जाने से सर्वंत्र उसका प्रभाव पदा। की रोली राजपूर्तों के सिकों पर जषमी की आकृति इतनी मद्दी होगयी है कि साधारण व्यक्ति कुछ समक नहीं सकता। यही दशा 'नित्द तथा घुडसवार' की भी है। उसी सिकों की नकल पर मुस्लिम ( सुल्तान ) सिकों में कला का नामोनिशान नहीं है। नित्द तथा घुडसवार पहचाने नहीं जाते। मुगल साम्राज्य की सांस्कृतिक विकास के साथ कला की भी चरम उन्नति हुई। चूंकि इस्लाम मत में मूर्ति के लिए कोई स्थान नहीं था इसिलए वास्तु ( भवन निर्माण) तथा सुन्दर लिखावट की कला में कारीगरों ने अपनी निष्ठणता का परिचय दिया। सिक्कों के दोनों तरफ लिखने के अतिरिक्त अन्य आकृतियों को अधिक स्थान न मिल पाया, इसिलए क्लाकारों ने पद्य, कलमा तथा पदवी सिंहत बादशाह का नाम बढ़े सुन्दर रीति और भव्य अवरों में लिखा है।

### तेरहवां अध्याय

### दिल्ली सुल्तानों के सिक्के

बारहवीं सदी के ग्रंत में हिन्दू शासन का ग्रंत करके गुहमद विनसाम ने मसलमान राज्य की नीच डाली। १२०६ ई० से १४२६ ई० तक पांच वंश के सक्तानों ने राज्य किया । पहले तीन तुर्क वंशी शासकों ने उत्तर से दिखण तथा पूर्व तक राज्य विस्तार किया था। चौथा वंश अरब वालों के सम्बन्ध से सैयद कहलाया श्रीर थोड़े दिनों ( १४१४-१४११ ) तक शासन करता रहा। श्रंतिम लोदी वंश श्रफ्तान या पठान वंश के नाम से प्रसिद्ध थे जिसकी एक शाखा (सर वंश) में शेर शाह पैदा हुआ था। इन सुस्तानों का इतिहास देश का कोई उज्ज्वल स्वरूप सामने नहीं रखता है। सभी भोग विलास का जीवन व्यतीत करते रहे । राज्य का वास्तविक भार उनके विश्वासपान्न मन्त्रियों पर रहता था जो विद्रोह को शांत कर सुल्तान को स्वतंत्र रूप से जीवन निर्वाह में सहायता करते थे। जिस किसी ज्यक्ति ( मन्त्री या सम्बन्धी ) की शक्ति बढ जाती थी वही सुरुतान बन जाता था। यह सर्वथा सन्भव न था कि पिता के बाद पुत्र ही गद्दी का मालिक हो। शासक को मार कर कोई राजा बन सकता था ग्रीर ऐसा ही होता रहा। राज्य पाने के जो कुछ भी साधन थे उसके विवेचन में जाना हमारा धेय नही है। यहाँ इतना कहना पर्याप्त है कि शासक बनते ही दिल्ली के सुरुतान सिक्के तैयार कराते क्योंकि वह स्वतंत्रता का प्रतीक था। उनके समय में देश की त्रार्थिक स्थिति के त्रनुसार शुद्ध त्रथवा मिश्रित धातु के सिके चलाए गए थे।

यद्यपि मुह्मद बिनसाम गोर वंश का राजकुमार था तौभी भारत में शासन स्थापित कर उसने भारतीय सिकों का अनुकरण करना हितकर समका। अफ-गानिस्तान में ईरानी सिको प्रचलित थे पर गोर मुख्तान ने चौहान सिकों के ढङ्ग पर अपना सिका तैयार कराया। उसके सिको मिश्रित धामु—चाँदी तथा ताम्या के ४६ में न की तौल बराबर मिलते है जो 'देहली वाला' के नाम से प्रसिद्ध हैं। मिश्रित धानु के सिकों पर

श्रमभाग नन्दि की श्राकृति श्रौर चारो

पुष्ठभाग चौहान ढङ्ग के घुड़सवार तथा - तरफ नागरी में स्त्री महमद साम खदा है दाहिनी श्रोर नागरी में स्त्री हमीर लिखा है।

महमदगीर ने क्लीन के जीतने पर गहडवाल ब्लू के सोने के सिक्के तैयार कराया था जिनपर ज्ञाहमी की आकृति पायी जाती है। पृष्ठ और नागरी अवरी में श्री महमद विनसाम लिखा है। अरबी लेख इन सिक्टों पर नहीं पाया जाता । गुलाम बंश के तीसरे सुल्तान अलतमश के समय में दिखी का प्रभाव हिन्दुस्तान से बारह फैल गया था इस कारण बगदाद के खलीफा ने उसका प्रसुत्व स्वीकार कर जिया था। उसकी म्रोर से श्रजतमश को सब ऋधिकार मिल गये थे। इसी लिए सुल्तान ने एक और बगदाद के खलीफा का नाम खुदवाया और दूसरी और श्रकतमश का नाम श्रंकित कराया। राजा स्वयं घोडेपर सवार दिखलाया गया है। थह दक्ष उसके उत्तराधिकारियों के समय में भी काम में लाया रागा। सब विकी पर इस तरह का 'खलीफा के राज्य में' लेख मिलता है। अलतमश ने अन्य सिक्कों पर एक श्रोर कलमा तथा दसरी श्रोर श्रपना नाम लिखवाया था। ये लेख बत में श्रंकित किये जाते थे। सिक्कों में बृत के बाहर (किनारेपर) दकसाल का नाम तथा तिथि खदवाने की प्रधा अलतमश ने प्रारम्भ की । सबसे विचित्र बात यह है कि इसी सुरतान ने भारतीय शैली को समाप्त कर मस्लिम दक्ष के सिक्षे तैयार कराए जिनकी बनावट. जिखावट तथा तौज सभी बाते विभिन्न थी। इसने १७४ में न ( १०० रत्ती ) के बराबर तौल में चाँदी के सिक्ने प्रचलित किया जो ३६ ची सदी तक जराबर चलते रहे। इतनी नवीनता केवल चाँदी के सिक्तों में दिखलाई पबती है वरन् अलतमश ने मिश्रित धातु तथा ताम्वे की मुद्रा के लिए वही पुराना दक्त और तौल (१६ प्रोन) की कायम रक्ला। श्रजमेर के समीप शासन करने वाले राजपूत राजा के चाहबदेव की परास्त कर अलतमश ने उसके नाम के साथ सिक्का चलाया । नन्दि तथा घुडसवार के चिह्न के साथ नागरी अवर में एक ओर असावरी स्त्री समसीरखदेव तथा दूसरी ओर स्ती चाहब्देव लिखा मिलता है। यह उसकी राजनैतिक चाल थी। उसके बाद सुल्ताना रिजया ने उसी ढङ्ग के टंका ( चाँदी का सिक्का ) को तैयार कराया था। उसके राज्यं में लखनौती (गौड़, बंगाल ) में टकसाल घर स्थापित किया गया था। नासिरुद्दीन ने टंका के बराबर तौल (१७१ झेन) में सोने का टंका भी तैयार कराया था जो उसी की विशेषता है। ये सिक्के प्रसिद्ध न हो सके। ग्रन्य धासुग्री (मिश्रित या ताम्बा) के सिक्कों के लिये पुरानी भारतीय दक्ष तथा तौल ( ४६ अ न ) को अयोग में लाते रहे। इसके बाद मिश्रित घातु के सिको पर से भी भारतीय चिद्ध ( नन्दि तथा बुङ्खवार ) हटा दिये गये जिसका श्रेय गया

सहीन बलवन को है। इस तरह के सिक्कों पर एक तरफ अरबी में सुल्तान का नाम तथा दसरी स्रोर नाम नागरी में पाया जाता है। यही नही बलवन ने सोने चाँदी के सिक्कों पर खलीफा का नाम सदा के लिए इटावर भ्रापना नाम भ्रांकित कराया । उस समय से नयी प्रथा को सभी ने म्बारात किया । बलवन के समय से लेकर गुलाम वंश के ग्रंत तक (१२६० ई०) सभी सल्तानों ने मिश्रित धातु के सिक्कों को ऋधिक संख्या में तैयार कराया था। छोटे पैसाने (एक आना, दो और आठ आना) के सिकों का प्रचार न हो पाया जिन्हें अधिकतर दान या उपहार में देने के लिए तैयार किया जाता था। बलवत के पौत्र कैकवाट के व्यसनी होने के कारण खिलाजी वंश का अधिकार हो गया। १२६४ ई० में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठा । उसने मुहन्मद शाह के नाम से सिक्के तैयार कराए। खिलजी वंश का प्रताप दिचण भारत पर भी फेल गया। दिल्या के प्रदेशों पर विजयी होने के कारण श्रकाउद्दीन खिलजी ने 'दसरे सिक्टर' को पदनी धारण की जो उसके टंका पर अंकित मिलता है। यही नहीं, श्रलाउद्दीन ने देविंगरि ( दौलतावाद ) में भी टकसाल घर स्थापित किया जहाँ से सोने के सिक्के (दीनार) टंका के समान तैयार होने लगे। ये सिक्के बर्गाकार थे जिसकी बनावट को कुतुबुद्दीन सुबारक शाह ने चाँदी, तान्या तथा मिश्रित धात के सिकों मे अनुकरण किया था। अलाउदीन के सिकों पर एक श्रोर श्ररवी में सुरुतान का नाम तथा दूसरी श्रोर "दूसरे सिकन्दर" की पदवी तथा टकसाल का नाम (व इलरत दिल्ली) खुदा मिलता है। मुबारक शाह के सिक्के खिलजी वंश में सबसे सुन्दर समसे जाते है। उसके सिकों पर श्रहंकार युक्त लम्बी उपाधियां मिलती हैं। वह अपने को इस्लाम का प्रधान तथा पृथ्वी श्रीर स्वर्ग के स्वामी का खलीफा कहता था। यही सिक्कों पर श्रंकित कराया | दूसरी श्रोर सुल्तान का नाम (मुबारक शाह ) बीच में खुदा है श्रीर चारो तरफ उपाधिसहित टकसाल का नाम लिखा मिलता है। मुबारक शाह के र्चादी तथा सोने के सिकों की तौल बराबर ( १७० अने ) है परन्तु मिश्रित धात के सिक्के ४६ मोन के ही मिलते है।

इन दो राजवंशों के समय में सिक्कों की कीमत तथा अनुपात जानने का कोई साधन नहीं है परन्तु इब्नवत्ता के कथन से पता चलता है कि चांदी ओंर सोने के सिक्कों मे १०:१ का क्रमशः अनुपात था। ६४ ताम्बे के जितल एक टंका के मूल्य बराबर समक्ते जाते थे। मिश्रित धातु के सिक्कों में ७२ की सदी चांदी मिलती है। अलाउदीन के समय में छोटी मूल्य के सिक्के एक आना, दो आना चार आना के सदश तैयार कराए गये थे। इसके श्रतिरिक्त खिलजी सुल्तानों ने दोनों तरफ श्ररबी लेख को फैला दिया था। श्रलाउद्दीन के मिश्रित धातु के सिक्कों पर सर्व प्रथम तिथि (सन्) का उन्नेख पाया जाता है। उसके पौत्र मुवारक ने गोलाकार के ढक्क को छोड़ कर वर्गाकार सिक्के भो चलाया था। उसके समय में लिखने की शैली सबसे सुन्दर मानी जाती है।

मबारक को उसके दरवारी नासिरुद्दीन खुशरू ने मार डाला जो गाजी बेग तुगलक द्वारा ( १३२० ई० में ) परास्त किया गया। इस तरह चौदहवी सदी के आरम्भ में तुगलक राज्य की नीव पड़ी। तुगलक वंश का पहला शक्तिशाली सुरतान मुहन्मद शाह तीसरा था जो मुहमद शाह बिन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध है। मुद्रा शास्त्रके ज्ञाता उसे सिक्का चलाने वालों में राजकुमार (यानी श्रेष्ठ) कहते हैं। यह तो सिक्कों के देखने से पता खगता है कि मुहमद शाह तीसरे के सिक्के पूर्व प्रचलित सिक्कों से कई बातों में उत्तम है। उनकी बनावट तथा लिखने की कला सबसे श्रेष्ठ है। महमद विन तुगलक ने सोने के श्रधिक सिक्के तैयार कराये थे कारण यह था कि दक्षिण भारत पर अधिकार करने से सोना श्रधिक मात्रा में मिल गया था। उसने कई मूल्य के सिक्के बनावाए। सिक्कों पर जेख लिखनाने मे वह विशेष ध्यान रखता था जिससे उसके भिन्न भिन्न कार्यों के विश्य मे जानकारी होती है। देश की श्रार्थिक स्थिति खराब हो जाने पर सहमद शाह ने नए उझ के सिक्के निकाले जो कृत्रिम सिक्के कहे जाते हैं। ये सभी उस सुरतान की मुद्रानीति तथा नवीन विचार धारा के बोतक हैं। इस शासक के सिक्कों के अध्ययन से गम्भीर ऐतिहासिक विश्यों पर प्रकाश पहता है। उनमें कई तरह की बनावट मिलती है जो कला की हरिट से उत्कृष्ट माना गया है। उसके सिक्के यह बतलाते हैं कि देश पहले धनधान्य से पूर्ण था परन्तु शासक के घंतिम दिनों में सब कुछ जय हो गया। मुहमदविन तुगलक ने दीनार की तौल बढ़ा कर २०० श्रोन कर दिया और उसने बरे दिन आने पर पीतल के सिक्कों को कानूनी सुद्रा बोषित कर दिया था। इसके समय में सोने के सिक्का का मूल्य कम होकर चाँदी से १:७ के अनुपात में आ गया था। चांदी (टंका) तथा ताम्बे का अनुपात १:६४ का बना रहा । मुहमदिवन तुगलक ने अदली नाम का नया चौदी का सिक्का चलाया जो ४० ताम्वे के जितला के मूल्य बरा-बर निश्चित किया गया था। सुल्तान ने श्राघा टंका (३२ जितल ) चौथाई टंका (१६ जितल ) तथा आठ जितल के मूल्य बरावर सिक्के भी प्रचलित किया था । मुहमद विन तुगलक के कई प्रकार के सिक्के पाए जाते है । सोने के सिक्की पर एक कलमा लिखा रहता है और टकसाल का नाम भी कलमा के दृत बाहर

किनारे पर श्रंकित मिलता है। दूसरी श्रोर पदवी सहित सुल्तान का नाम उद्मिखित है। चांदी के कमी के कारण सुल्तान ने टंका की तौल ( १७४ प्रोन ) घटा कर १४० छोन के वरावर चांदी का नया सिक्का अदली का प्रचार किया। राजकीय को र खाली हो जाने के कारण सुल्तान महमदिवन तुगलक ने चांदी के घडले पीतल के सिक्के तथा सिश्रित धात के बदले ताम्वे के सिक्के १४० श्रेन के बराबर तील में तैयार कराया था । इस नीति से उसे कोई लाभ न ही सका श्रतएव सल्तान को पुराने तौल को मानना पड़ा। १७४ त्रीन का टंका तथा ४६ प्रोन का देहलीवाल सिक्कों की तरह मिश्रित घातु का सिक्का पुनः निर्माण करना पडा । हिजरी ७४० के बाद महमदिवन तुगलक ने सिक्कों से अपना नाम हटा लिया और सभी सिक्कों पर बगदाद के खलीफा अल मुस्तफी तथा खलीफा ग्रलडकीम के नाम ग्रंकित कराया। इसका एक माज कारण यह था वह श्रपने गायन का बाहरी शासकों से समर्थन चाहता था। धार्मिक जगत में सर्व मान्य खलीफा को इस महसदिवन त्रगलक ने इस तरह अपना पृष्ट पोषक बनाया। उसने श्रिधकार पन्न पाने के निमित्त एक शिष्ट मण्डल भी मिश्रदेश ( काहिरा नगर ) को भेजा था । महमद्विन तुगलक के श्रंतिम समय तक सभी सिकों पर खलीफा सस्तफी के उत्तराधिकारी श्रवहकीम का नाम चलता रहा। इस तरह के सिक्षों को 'खिलाफती' कहते हैं।

तुगलक वंश के दूसरे प्रसिद्ध राजा फिरोज को शाही खजाना भरा मिला था। इसने अपने सैंतीस वर्ष के शासन काल में सार्वजनिक कार्य के लिए बहुत धन व्यम किया। फिरोज तुगलक के समय में सिक्कों की अधिकता थी। छोटी मूल्य के सिक्के भी खूब चलते रहे। उसके छः तरह के सोने के सिक्के मिले हैं। फिरोज ने भी धार्मिक भावना से प्रेरित होकर पूर्व प्रचलित ढंग पर खलीफा के नाम को एक ओर लिखनाया और दूसरी ओर अपना नाम खुदनाया था। वह अपने को खलीफा का दाहिना हाथ तथा अधिनायक कहता था। ऐसा ही उल्लेख सिक्कों पर मिलता है। चांटी के कमी के कारण १४४ अने के बराबर मिश्रित धातु का सिक्का फिरोज ने बनवाया था। अंतिम दिनों मे उसके पुत्र का नाम भी सिक्कों पर श्रीकत मिलता है। फिरोज के बाद तुगलक सुलतान भी इसी तरह के सिक्के चलाते रहे जिसमें चांदी का अनुपात घटता गया। उन लोगों ने फिरोज की नकल की। फिरोज के मरने पर भी चालीस नंगें तक उसके। मिश्रित धातु ) सिक्के अञ्चलव्यल ( सुदाविनिसय ) के साधन बने रहे। उसके वंशजों के सिक्के को दोलताखों लोदी तथा खिजरखां तैयार कराते रहे जिन्हे अपने नाम को अंकित

#### फलक सं० १४

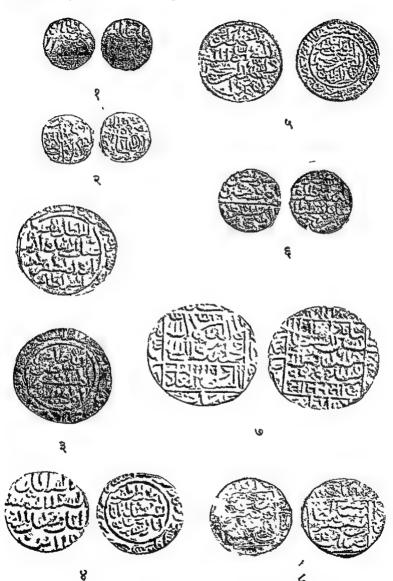

कराने की इच्छान थी ग्रीर स्वयं सुल्तान होना भीन चाहते थे। देश की श्रार्थिक स्थिति खराब होती गयी तथा सक्तान राज्य में शांति कायम न रख सके। हिजरी फ ? में तैमर ने दिली पर चढाई कर दी। दिली में जो कुछ जीवन था वह समाप्त हो गया। तैसर के चले जाने पर भी कई वर्षों तक अर्थाति मची रही । ग्रराजकता का ग्रन्त न हो पाया । १४१२ ई० में तुगलक सल्तान महसद के सरने पर दरवार के प्रधान समासदों ( सैयद वंश ) के हाथ शासन की बागहोर क्या गयी। परन्त उन लोगो ने फिरोज समलक के टप्ने का प्रयोग किया श्रीर तारीख (हिजरी ) बदल कर वैसा ही सिका तैयार करने लगे। सैयाद वंश के अंतिम काल में सल्तान मुबारक ने अपना नाम सिक्तें पर ख़दवाया था । क़ल ही समय बाद ( १४४३ ई० में ) अफगान शासक बहलोल लोदी ने दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया । उसके समय में राजधानी की खोई प्रतिष्ठा वापस श्रायी । स्वतंत्र होने वाले सबेदार फिर से श्रधीन बनाए गये । वहलोज ने जौनपुर को जीतकर वहाँ टकसाल घर बनवाया। इस सुल्तान ने 'बहुलोली' नाम की मिश्रितधातु के सिक्के ( १४४ घन तौल मे ) तैयार करवाये थे जो जोदी वंश में कानूनी सिक्के माने गये। देश की ब्रशिदशा के कारण लोदी सरतान चांवी या सोने के सिक्के बनवाने में असमर्थ थे। मिश्रितधात के सिकों में भी चांदी तथा तान्वे का कोई निश्चित अनुवात न रहा। इनसे १८-१८ अने चांबी तथा १२१ ह में न ताम्बा मिला रहता था। उस समय ४० वहलोली एक टंका के बाबर सक्य में माना जाता था। लोटी वंश के सिक्तें पर एक श्रोर खलीफा का नाम तथा दूसरी और सुल्तान और टकसाल घर दिल्ली का नाम खुदा मिलता है। वहत्तील अपने की खलीफा का नायक कहता रहा। १४२६ ई० में पानीपत के मैदान में बराबर ने इब्राहिम बोदी को परास्त कर भारत में सगज साम्राज्य की नींव ढाली ।

विह्यी सुक्तानों के सिक्कों पर टकसाल वर के नामों से उनके राज्य सीमा का ज्ञान होता है। कमी उन शहरों के वास्तविक नाम के अतिरिक्त पदवी जिल्ली रहती है। प्रायः सभी शासकों के समा में दिल्ली में टकसाल टकसाल घर घर कार्य करता रहा जिसके लिए हजरत दारुल खिलाफत दारुल सुक्त तथा दारुल इस्लाम आदि पदवियाँ पायी जाती हैं। अजतमश के समय में ज्ञानतीती (गोड) का नाम भी सिक्कों पर अंकित मिलता है जिससे प्रायट होता है कि बंगाल तक गुलाश वंश का राज्य विस्तृत हो गया था। बलवन ने पंजाब में भी ज्यास नदी किनारे टकसाल घर खोला। सबसे प्रथम दिल्ला भारत के देविगरि का नाम अलाउद्दीन खिलजीं के सिक्कों पर

मिलता है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि अलाउद्दीन ने द्विण भारत पर विजय प्राप्त किया था। मुद्दमद्विन तुगलक के सोने के दीनार यही बतलाते हैं कि सुल्तान ने भी देविगिर पर अपनी विजय पताका फहरायी थी उसके फलस्वरूप उसे अधिक सोना मिला और शासक ने सिक्के की तौल बढ़ाकर २०० प्रोन कर दी। लोदी वंश के समय में जौनपुर के टकसाल घर से भी सिक्के तैयार होते रहे। सारांश यह है कि टकसाल घरों की संख्या मे बृद्धि करने की और सुल्तानों का ध्यान न था परन्तु देश की आर्थिक स्थिति के अनुकृत सिक्कों के निर्माण में व्यस्त रहे।

### शेरशाह के सिक्के

जैसा कहा गया है कि दिल्ली में शासन करने वाले सुल्तान अपने पूर्व प्रचित्त सिक्के का अनुकरण करते गये थे और कुछ ने नये रीति ( बनावट तथा तौल ) के सिक्के भी तैयार कराये थे । धात के अनुपात तथा मूल्य में देश की श्रार्थिक परिस्थित का प्रभाव पढ़ता रहा। १४२६ ई० में मुगल साम्राज्य की भीच पड़ने पर भी किसी विशेष प्रकार के सिक्तों का जन्म न हो सका। बाबर सैनिक बज से दिल्ली के समीप प्रदेशों पर कुछ व रें तिक शासन करता रहा परन्त उसके प्रत्र हमाय का शासन सहद न हो सका। शासक के प्रधान गर्गों का उसमें श्रभाव था। इस कारण शेर खाँ ने श्रफगान सरदार के रूप में उसे चौसा तथा कन्नौज मे हरा कर भारत छोड़ने के लिए वाध्य कर दिया। १४४० ई॰ में हुमायू के चले जाने पर शेर शाह सूरी उत्तरी भारत का मालिक बन गया । उसके व्यवहारिक चतुरता. कार्य क्रशलता तथा शासन में योग्यता के कारण देश में अनेक सुधार किए गए। सिक्तों के चेत्र मे उसने सर्वथा नयी शैली का समावेश किया। उसकी नवीनता ने सिकों के इतिहास में नया युग पैदा किया। शेरशाह के समय से मिश्रित घातु से सिक्के बनाने की प्रथा सदा के लिए बन्द हो गयी जिसे कई सौ वर्गे 'से दिल्लो के सुल्तान प्रयोग में जाते रहे । शेरशाह के समय मदानीति में निम्न लिखित परिवर्तन किये गये।

- (१) शुद्ध चाँदी के सिक्के रूपया नाम से चलाए गए।
- (२) शुद्ध ताम्बे के सिक्ते दाम कहलाए।
- (३) चांदी के रूपयों का तौल १७८ ग्रेन तथा
- (४) दाम की तौंल ३३० अने स्थिर की गयी।

कुछ विद्वानों का कथन है कि शेरशाह ने रत्ती का तौल बढ़ा दिया था इसलिए उसका रुपया १८० श्रेन से कम तौल में नहीं हो सकता । उस समय के सिकों के तौल पर विचार करने से यह निश्चय करना किंठन हो जाता है कि शेरशाह के समय में रत्ती की तौल किंतने अने के बराबर मानी गयी थी। यदि रत्ती १ फ के बराबर मानी गयी थी। यदि रत्ती १ फ के बराबर मानी जाय तो दाम की तौल ३ १३ अने के बराबर होता है परन्तु वर्तमान समय में ३२० या ३२६ अने के ताम्बे के सिक्के मिले हैं। बहुत सम्भव है कि रत्ती की तौल १ फ में में ने के वराबर हो। दूसरी विशेषता शेरशाह के टकसाल घरों की हैं जिनकी संख्या तेइस तक हो गयी थी। इस का कारण यह मालूम पहता है कि उसने बंगाल तथा बिहार में अपने टकसाल घर खोले जहाँ से एक ढंग के क्या तथा दाम तैयार किये जाते थे।

शेरशाह के सोने के सिक किठनता से मिलते हैं। चाँदी के राये गोलाकार होते हुए बढ़े दिखलाई पढ़ते हैं। एक ओर इत के सीमा में कलमा लिखा है सथा तूसरी ओर पद्वी सिहंस सुल्तान का नाम अंकित किया गया है। नाम के साथ हिज़री में तिथि, लेख (ईश्वर राज्य को स्थिर करें) तथा नीचे अग्रुद्ध हिन्दी में सुक्तान का नाम लिखा मिलता है। शेरशाह के चांदी तथा ताम्बे के सिक्कों पर कलाल का नाम सदा नहीं मिलता। परन्तु कभी किनारे पर लिखा मिलता है। ताम्बे के सिक्कों में एक ओर निम्न प्रकार का लेख 'खलीफा के सेनानाथक के समय में धमें का जाता' मिलता है तथा दूसरी ओर पद्वी सिहत सुल्तान और कसाल का नाम खुदा रहता है। इस्लाम शाह ने शेरशाह के सदश सिक्के चलाये उसके समय में अनेक सिक्कों पर टकसाल घर का नाम नहीं मिलता। उन सब के सिक्कों पर भी एक ओर कलमा तथा दूसरी ओर शासक का नाम खुदा है। शेरशाह के उत्तराधिकारी अधिक समय तक राज्य के भार को सम्माल न सके। हमायूं ने भारत पर आक्रमण कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया।

# चीदहवां ऋध्याय

# मुगल बादशाहों के सिक्के

१६ वी सदी के प्रारम्भ में दिल्ली के समीपवर्ती प्रदेशों को जीतकर बाबर ने सुगल साम्रज्य की नीव डाली परन्तु अधिक समय तक पूर्ण शासक के सदश कार्य न कर सका । उसके पुत्र हुमायूं का शासन भी श्रशांतिमय रहा । श्रतः इन दोनों शासकों ने राज्य स्थापित होने पर प्रचलित सिक्के की शैली को अपनाया। सध्यएशिया में प्रचितत चांदी के दिरहम तथा वहलोली (१४४ प्रोन) की तरह ताम्बे के सिक्कों को तैयार कराया। इनके सिक्कों पर ऊपरी भाग में कलमा तथा नीचले भाग में शासक का नाम लिखा मिलता है। इस प्रकार के सिकों का प्रचार दिल्ली से काबुल तक सीमित रहा । सन् १४४० ई० में अफगान राजा धोरशाह ने हुमायूं को परास्त कर दिल्ली में सूरी राज्य की स्थापना की। राज्य भार प्रहण करने के परचात् भारतीय मुदा नीति में शेरशाह ने स्रामृत परिवर्तन किया। उसने दिल्ली के सल्तानों की नीति को त्याग दिया और शुद्ध धातु के सिक्के तैयार कराए। उस समय से चाँदी का सिक्का १७८ छोन तथा साम्बेका सिक्का ३३० घ्रोन के तौला में तैयार किए जाने लगे। ये सिक्के क्रमशः रुपया तथा दाम के नाम से विख्यात हुए । आज भी वही नाम चांदी तथा ताम्बे के सिक्कों के (दाम = पैसा ) लिए प्रयोग किए जाते हैं। शेरशाह ने विहार तथा बंगाल में ऋपने टकसाज घर स्थित किया जिससे जनता पर उसके शासन का प्रभाव सिकों द्वारा व्यक्त हो सके। सुराल राज्य के स्थान पर १४१६ ई॰ तक सूरी वंश का राज्य रहा लेकिन शेरशाह के उत्तराधिकारी पुनः हुमायूं के हार्थों परास्त किए गये। हुमायूँ के राजा हो जाने पर भी शेरशाह की मुदानीति को कार्यान्वित किया गया । उसकी शैखी तथा तौल को सुगल शासकों ने भ्रानुकरण किया । सन् १४१६ ई० के बाद (श्रकबर के सिंहासनारूद होने पर) भुगल शासन में ध्दता त्राती गयी । विभिन्न देशों को जीतकर साम्राज्य की सीमा बढ़ाई गयी । इस तरह सर्वथा नए दृष्टिकोख से परिवर्तन तथा परिवर्द न होने लगे । वास्तव में मुग़ल सिक्कों का ज्ञारम्म ज्ञकवर के समय से ही मानना चाहिये। मुग़ल कालीन सिक्षों के विकास की जिम्मेदारी बादशाहों पर ही रक्खी जा सकती है परन्तु इसका श्रेय शेरशाह को दिया जाता है।

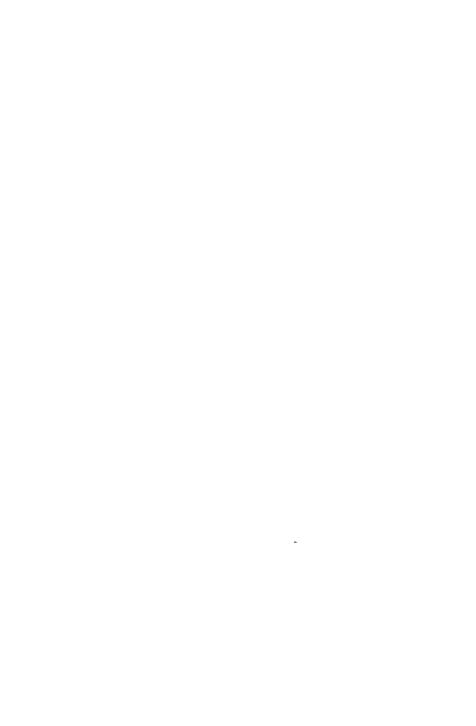

फलक सं० १५

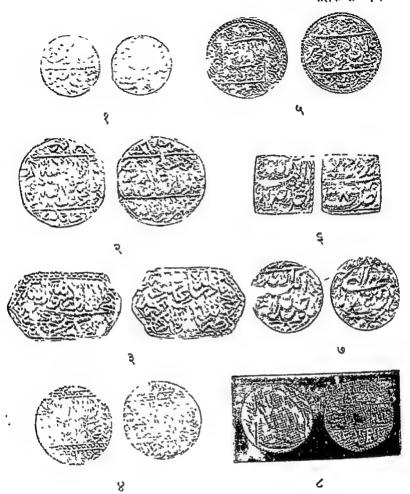

यों तो देश की राजनैतिक तथा आर्थिक अवश्या के अनुकूल ही शासक अपनी
मुद्रानीति स्थिर करता है क्योंकि आर्थिक परिस्थिति तथा सिक्कों के निर्माण-में
घिष्ट संबन्ध है परन्तु मुसलमान शासक विशेष कर मुगल बादशाहों के
समय में सिका धर्म प्रचार का माध्यम समका जाता था। अकवर अपने 'दीन-इलाही' का प्रसार सिक्कों के द्वारा भी करता रहा। अकवर और जहाँगीर ने अपने
कला प्रेम को इन्हीं सिक्कों द्वारा व्यक्त किया था। मुगल बादशाहों के सिक्कों का
वर्णन 'आहने-अकवरी' जहाँगीर की आत्मकहानी तथा अन्य ऐतिहासिक लेखों में
मिलता है। अञ्चलफजल तथा जहाँगीर ने ऐसे विशेष सिक्कों का उल्लेख किया है
जो सर्वसाधारण जनता में प्रचलित नहीं विष् गए थेन मन्नी ने भी उस मकार
के सिक्कों का नाम लिया है।

जैसा कहा गया है बास्तव में मुराल मुद्रा का आरम्भ अकबर के समय से ही हुआ। राज्यभार ग्रहण करते अकबर ने स्री माप (Standard) का अनुकरण कर सिक्के तैयार किया। अबुलफजल ने आइने अकवरी में मुगल रुपये की तौल १७८·२४ अने ( ११३ मासा ) का उल्लेख किया है जिससे प्रमाशित हो जाता है कि शेरशाह के रूपया के सहश अकबर ने चांडी के सिक्के चलाए थे । देश की समृद्धि के कारण ६७१ हिजरी से सोने के मुहर भी तैयार होने लगे जिनकी तौल १७०-१७४ अने तक पायी जाती है। श्रकबर के हजारों सिक्के सोने, चॉदी अथवा ताम्बे के मिलते है जो विभिन्न श्रेणी में विभक्त किए जाते हैं। सभी सिकों हर कलमा अथवा अकबर के सिद्धान्त वाचक वाक्य मिलते है तथा दूसरी तरफ बादशाह का नाम, तिथियाँ और टकसाल घर का नाम श्रंकित पाया जाता है । सर्वप्रथम अक्बर के रुपयों पर एक तरफ कलमा लिखा मिलता है । वे सिक्के चौकोर अथवा गोलाकार है इसलिए लेख बृत्ताकार अथवा पंक्तियों में लिखे है। कलमा के स्थान पर अकवर बादशाह ने 'अल्लाह अकवर' का नया लेख श्रंकित कराया था। इसी को बढाकर 'अल्लाह अकबर जल जल्लाल' के रूप में बदल दिया। इससे पता चलता है कि अकबर अपने को धार्मिक अगुजा घोषित कर खुका था। अकबर के वर्गाकार-रुपये जलाली के नाम से पुकारे जाते थे।

मुराजवंश के व्यवहारिक सोने के सिक्के को मुहर के नाम से पुआरते थे। श्रक्त ने इसे श्रारम्भ कर पिछले मुगल बादशाहों के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया। श्रक्तर कालीन मुहर तौल में १७० श्रेन श्रोर मुस्य में नव रुपया के बरावर समस्ता जाता था। श्रागरा टकसालघर से ६८१ हिजरी में श्रक्तवर ने 'मेहरावी मुहर' चलाया जिसकी बनावटमें मेंहराव की शकल दिखलाई पढती है।

सम्राट अकथर अपने शासन काल में 'दीन इलाही' मत को जन्म देकर प्रचार के लिए प्रयन्नशील रहा। अतएव क्षिकों के माध्यम द्वारा प्रचार में उसे सफलता मिली। उस नए मत के स्मारक में नौरोज के दिन ६६३ हिजरी में अकतर ने इलाही सम्वत् की खापना की। १००१ हिजरी के पश्चात् उसने हिजरी वर्ष के स्थान पर इलाही सम्वत् का प्रयोग शुरू कर दिया। फतेहपुर सिकरी के टकसाल से प्राय: सभी सिक्के इलाही धमैस्चक वाक्य तथा सम्वत् के साथ श्रंकित किए जाते थे। ऐसे सिक्कों पर एक श्रोर धामिक लेख 'श्रव्लाह अकतर जल जलालू' खुदा जाता था तथा दूयरी श्रोर बादशाह का नाम, इलाही सम्वत् में राज्य वर्ष श्रीर टकसाल का नाम श्रंकित होता रहा। अहमदावाद के टकसाल घर में ऐसे ही सिक्के वनते रहे। पचासवें वर्ष के मुहर में असीरगढ़ के विजय स्मारक में बाज पत्ती की श्राकृति भी श्रंकित करायी गयी तथा सीताराम की मृति वाले श्राधे मुहर भी तैयार किए गये थे। शासन के श्रंतिम समय में अकबर ने पश्च सुक्त वाक्य सिक्कों पर खुदबाना आरम्भ कर दिया था जिसका श्रनुकरण बहुत समय तक होता रहा।

यह तो सर्व विदित है कि शेरशाह के दाम के सदश मुगल बादशाहों ने तारवे के लिक्के तैयार किए थे। अकबर के समय से ये तारवे के सिक्के पैसा या फल्रुस के नाम से पुकारे जाने लगे। परन्तु आहुने अकवरी में दाम का ही अधिक प्रयोग मिलता है। ये सिनके भ्रहमदावाद जीतने पर निकाले गए थे। उसके समय मे निस्की ( आधाराम ) दामर ( चौथाई दाम ) तथा दमरी ( आंठवा दाम ) नाम के सिक्के प्रचित्तत थे। सम्भवतः इसी दमरी का प्रयोग आजकत भी कोडियों में किया जाता है तथा बोलचाल में भी प्रयुक्त होता है कि असुक व्यक्ति के पास उमरी भी नहीं है। हिजरी १००८ के बाद अकबर ने टंका नाम से नये ताश्वे सिक्नों का प्रयोग आरम्भ किया जिसकी तौल ६३२-६-४४ श्रीन के वरावर थी । इस सिक्के के लिए क्रब्र टकसाल निश्चित थे । उस समय ग्राधा, चौथाई, ग्राटवा तथा सोलहवां भाग का टंका (छोटे टंका) बनता रहा। श्रकवर ने मुद्रा में दशमलव रीति का समावेश किया और चार, दो तथा एक टंकी नामक छोटे स्विकां को ग्रहमदाबाद, श्रागरा, लाहौर तथा कावुल के टकसालों में तैयार करने की आज्ञा दी थी। दस टंकी एक टंका के बराबर मूल्य में समक्ती जाती रही । उन टंका पर एक ग्रोर 'टंका श्रकबर शाही' तथा देहली मे श्रंकित ऐसा लिखा मिलता है। दूसरी श्रोर ईलाही सम्वत् में राज्यवर्ष श्रंकित रहता है।

मुगलकालीन सिक्कों की सुन्दरता जहांगीर के समय चरम सीमा को पहुँच

गयी थी । उसके शासनकाल में योरप से व्यापार बढ़गया था । श्रेंग्रे जों को व्यापार केन्द्र खोलने की आज्ञा मिल गयी थी। ऐसी दशा में भारत मे चांदी की कमी न रही। भारतीय सामान के बदले चांदी ही मूल्य मे ली जाती थी। प्रथम जहांगीर ने सलीमी सिक्के तैयार कराए। इसके बाद उसने रुपये की तौल बढ़ा दिया । इसी तरह सुहर की तौल पहले से एक चौथाई अधिक बढाकर २१२ प्रोन के समीप पहुँचा दिया । नरजहां के सिक्के २२० म्रांन के बराबर मिलते हैं। जहांगीर के सिक्कों में अनेक विशेषताए पायी जाती हैं। सर्वप्रथम उनकी सन्तरता को देखिये। उस काल में गोल या चौकोर आकार के महर तैयार किए जाते थे जिनके किनारों पर बिन्द्रमाडल तथा शरीर पर जताएँ तथा फूल खुदे हुए दिखलाई पहते हैं और ऐसे सतह पर लेख खदे हैं। जहांगीर ने कलमा का फिर से प्रयोग किया और खलीफा का नाम भी अंकित कराया जी सम्राट का इस्लाम मत के प्रति प्रेम को प्रगट करता है। जहांगीर के सब प्रथम सिक्कों पर एक ओर पिता के नाम के साथ सम्राट ( जहांगीर ) का नाम है तथा दूसरी श्रीर टकसाल का नाम तथा राज्यवर्ष श्रीकेत मिला है। १०२८ हिजरी के बाद जहांगरी के विचित्र प्रकार के सिक्के मिले हैं जो एक ही परिपाटी के हैं। उन पर हिन्दू राशि चक्र के चिह्न मिलते हैं। इस सम्बन्ध में जहाँगीर ने श्रपने जीवन चरित में जिखा है कि इससे पूर्व सिकों पर राजा का नाम, स्थान (टकसाल ) महीने का नाम तथा सम्बत का नाम लिखा जाता था। उनके मन में यह विचार श्राया कि जिस मास में सिक्के बनाए जाते थे उस महीने का नाम न श्रंकित कर तत्सम्बन्धी मासिक राशि चित्र खदवाया जावे जिसके देखने से श्रमक मास का बोध हो जाय । इस कारण जिस राशि स्थान में सर्थ आवे यानी असक महीने की राशि चित्र-भेटा बैल. तुला आदि सिक्कों पर अंकित किया जाय । यह मेरी ( जहाँगीर ) स्म है। पहले ऐसा नहीं होता रहा। जहाँगीर के सिक्के उसके श्रादेशानुसार बनने करो। वे राशियाँ उस मास (महीने) की ठीक श्रनुरूप हैं। राशियों को व्यक्त करने वाले चिह्न शेर, बैल, भेडा, बृश्चिक, सला तथा योदा के चित्र ख़दे हुए है। अजमेर में नए ढंग का मुहर तैयार किया जाता था जिसमें अप्रभाग की ओर अर्द्ध पद्मासन में जड़ाँगोर की आकृति है और शराब का प्याला हाथ में लिए है। पृष्ट और मध्य में सूर्य और चारों तरफ लेख ख़दे हैं। इनके अतिरिक्त सिक्जों पर लेख खिखने की कला उन्नति के शिखर पर पहुँच गयी थी । इसके सिक्के पद्ममय वाक्य के लिए प्रसिद्ध हैं । श्रागरा के सिक्कों मे पांच प्रकार के पद्य की पंक्तियाँ मिलती हैं। सभी में शाह जहागीर शाह श्रकबर का वेटा लिखा गया है। यह रीति केवल जहांगीर के सिक्तों से ही पायी जाती है। यह पंक्तियां प्रायः प्रत्येक सास में बदल दी जाती रही। कावल.

श्री नगर ( कारमीर ) तथा बंगला के टकपाल द्वारा प्रचलित सिक्कों में भी पद्य की पंक्तिया मिलती हैं। इनके लिखने का ढंग अत्यन्त सुन्दर है। ऐसे सैतालीस तरह के पद्य सथ लेख मिले है जिनका विस्तृत वर्णन अनावश्यक प्रतीत होता है। सगल वंश में जहांगीर के सिके कला की हरिट से सब से उत्तम माने जाते है। जहांगीर शासन के श्रंतिम वर्षे में सिक्कों पर एक श्रोर श्रपना नाम ख़दवाया करता था तथा दसरी श्रोर तिथि मास तथा टकसाल का नाम श्रंकित किया जाता था। इसने इलाही ढंग के भी सिक्के तैयार कराये थे। जहांगीर के सिक्के तीन नामों के साथ मिलते हैं। पहला 'शाह जहांगीर बेटा अकबर बादशाह' बुसरा नूरजहां के साथ तथा तीसरा सलीम वाले सिकके प्राप्त हए है। संवेप में यह कहा जा सकता है कि जहांगीर सिक्कों को सदा नए ढंग से निर्माण करने में पागल सा हो गया था । त्रारम्भ के बारह वर्षों तक प्रति मास नए लेख ख़दवाया करता था । तेरहने वर्ष मे राशिचक के चिह्नों का समावेश किया और उसी महीने का नाम दूसरी श्रोर ख़द्वाया। ये चिह्न सोने के महर तथा चाँदी के रुपयों पर एक समान खुदे हुए मिलते हैं। अजमेर का रूपया विशेष सुन्दरता तथा प्रध पंक्तियों में चमत्कार पूर्व है। इसके लेख से ( उद्देवर राही वकन ) उस स्थान के भौगों जिक परिस्थित का भी ज्ञान हो जाता है।

जहाँगीर के पुत्र शाहजहां के सिक्जों की अपनी विशेषता थी। इसने मुहर तथा रुपयों की पुरानी तौल को ही अपनाया था क्योंकि जहांगीर के बढ़ाए तौल को अधिक समय तक कार्यीन्वत न कर सका ! शाहजहां के जीवन घटना की वाते भी उन सिक्कों के आधार पर बतलायी जाती हैं। अन की कमी न होने से इस बादशाह के लिक्के विशुद्ध धातु के मिलते हैं। तौल के साथ साथ शाह-जहां ने पुरानी शैली को भी अपनाया। उसके सिक्कों पर एक ग्रोर कलामा तथा टंकसाज का नाम मिलता है तथा दूसरी श्रोर उपाधि सहित बादशाह का नाम पाया जाता है । शाहजहां को श्रागरा श्रिषक प्रिय था श्रतः उसने १०३८ हिजरी में इसका नाम श्रकवराबाद कर दिया। इस टकसाल में निर्मित मुहर तथा रुपये मुगल सिक्कों में अधिक प्रचलित पाए जाते हैं । हिजरी तथा इलाही सम्बत् के प्रयोग से उन्हें दो भागों मे विभक्त किया जाता है। शाहजहां के पाचवे धर्व से लेकर शासन के ग्रंतिम समय तक एक नए प्रकार का सिका चलाया गया जिसके अनेक भेद पाए जाते हैं। परन्तु सब से विचिन्नता यह है कि उसके ऊपरी भाग में किनारा वर्गाकार, गोल अथवा विषम कोण के सम चतुर्भुं ज के ब्राकार में तैयार किया गया था। सिक्कों के ग्रध्ययन से पता चकता है कि शाहजहां तथा उसके वंशाजों को वर्गाकार किनारा श्रिधिक प्रिय था। यही कारण है कि

फलक सं० १६



इसकी बहुलता पायी जाती है। इस किनारे से कलमा घिरा रहता है श्रीर बाहरी भाग में खलीका का नाम श्रंकित मिलता है। दूसरी श्रोर बादशाह का नाम मिलता है। लाहौर टकसाल से शाहजहां ने खुरैम के नाम से भी सिक्ते तैयार किए गए थे। इस प्रकार हिजरी तथा इलाही सम्वत् वाले श्रीर वर्गाकार श्रथवा गोलाकार किनारे में लिखित कलमा शैली के सिक्ते मिलते हैं। परन्तु उस समय बिनाघर के पंक्तियों में कलमा लिखने के ढंग का श्रभाव न था।

अन्य सिकों के सहश मुगल बादशाह ने अक्तरावाद टकसाल से एक प्रकार के दान तथा उपहार के योग्य चांदी के सिक्के तैयार कराया था जिसे निसार कहते थे। जहाँगीर के समय से ही इसका प्रचार हो गया था जिसका पालन उसके उत्तराधिकारी करते रहे। शाहजहाँ के भी निसार मुगल चप्ये की तरह १७६ प्रेन के बराबर तौल में मिले हैं परन्तु आधा निसार (प्रम्प्रेन) ही सबसे अधिक प्रचलित था। निसार सिकों की तौल एक कम में रक्की गयी थी जिसमे ११ प्रेन तक के छोटे निसार मिले हैं। सोने का निसार विरले तथा अलम्य हैं। निसार शब्द के अर्थ से पता चलता है कि इन सिकों को शासकों के राज्यारोहण के अवसर पर जनता में लुटाया जाता था तथा विवाह, जन्म, बादशाह के नगर प्रवेश आदि उत्सवों पर उपहार के रूप में बांटा जाता था। निर्धन व्यक्ति निसार को उठा कर शिक्ष बाजार में ले जाकर सामान खरीदते थे।

श्रीरङ्गजेब के शासन काल मुगल से मुद्दानीति में कई परिवर्तन हो गए थे जिसका प्रभाव आर्थिक दशा की अवनित के कारण चिरस्थायों हो गया। इस के समय में चाँदी के सिक्कों का मूल्य कम हो गया। इस के समय में चाँदी के सिक्कों का मूल्य कम हो गया। इस लिए सम्राट ने आदेश किया कि सरकारी कर ताम्बे के सिक्कों में दिया जाय। परन्तु प्रजा चाँदी के द्वारा ही कर देती रही। श्रीरङ्गजेब के समय में चाँदी तथा ताम्बे के मूल्य का अनुपात सब साधारण जनता में घटता बढता रहा। सरकार की कोई इद नीति न रही। उस समय ताम्बे के चिह्नित सिक्के भी तैयार न हो सके इस कारण देश के ज्यापार को चित पहुँची। जनता की आर्थिक स्थिति विगड़ती गई जिसका कारण यह था कि श्रीरङ्गजेब अपने पूर्वजों की तरह सिक्कों के सम्बन्ध में स्पष्ट मार्ग का अवलम्बन न कर सका। उसके समय में रूपये की आधी कीमत हो गयी। ऐसी परिस्थिति के कारण श्रीरङ्गजेब के राजनैतिक मसले थे जिनके सुकाव में उसका श्रीघक समय स्थय होता रहा। दिल्ला भारत में विजय पाकर श्रीरङ्गजेव ने बीजापुर श्रहमद नगर तथा शोलापुर श्रादि नगरों में उकसाल घर लोले जहाँ मुद्दर तथा रूपया

तैयार होने खरो। १०७१ हिजरी में सर्वप्रथम औरङ्जोब ने सिक्कों का निर्माण श्रारम्भ किया था। शाहजहाँ के वर्गाकार किनारे वाले बनावट को इसने अपनाया जिनके ऊपरी भाग पर 'शाह त्राजमगीर बादशाह गाजी' का लेख मिलता है। चारों ओर किनारे के बाहरी भाग में और क़जेब का नाम तथा तिथि मिलती है। उसके निचले भाग में टकसाल का नाम श्रीर सत्र रूप में लेख पाया जाता है जिसे उसके उत्तराधिकारियों ने सिक्कों पर सदा स्थान दिया था। श्रीरङ्गजेब के सहरों में एक तरफ राज्य वर्ष का उल्लेख मिलता है तो इसरी श्रोर हिजरी सम्बद् में तिथि श्रंकित रहती है उसके श्रसंख्य चांदी के सिक्के प्राप्त हए हैं। परन्तु तान्वे के सिक्के (२२० अन ) सीमित संख्या में ही मिलते हैं। उसने चांदी के निसार भी चलाए तथा हिन्द में द्वारा जिया देने के जिए औरइजेब ने दिरहम की तैयार कराया था जिनकी तौल ६० घेन के लगभग निश्चित की गयी थी। इन छोटी तील के सिक्तों से जीजया जमा करने में सरलता हो गयी थी। श्रीरङ्जेब के मृत्य परचात भी शाह श्रालम प्रथम के चांदी तथा सोने के सिक्के दिल्ला भारत के टकसाल में तैयार होते रहे परन्तु १७१३ ई० के बाद वीजापुर श्रादि स्थानों में स्वतंत्र राज्य स्थापित हो जाने से सुगल सिक्कों का बनना बंद हो गया। उत्तरी भारत में केवल बरेली टकसाल से पिछले सगल सासकों ने रूपया तैयार कराया था जिस पर राज्य वर्ष में तिथि मिलती है। १८ वीं सठी के बादवह स्थान श्रवध के नवाब के डाथ में आ गया।

श्रीरङ्गजेब की राजनीति के कारण सुगल साम्राज्य की श्रवनित होने लगी। भारत में चारों तरफ राजा स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे। इस कारण पिछले सुगल शासकों को विकट परिस्थिति तथा श्रशांतिमय बात।वरण में राज्य करना पड़ा। प्रांतीय स्वेदारों ने स्वतंत्र होकर सुगल टकसाल में श्रपने सिक्के तैयार कराए। फरलसियर के शासन से सिक्के उत्तरी भारत के टकसालों में सीमित हो गये जो श्रागे चलकर केवल दिल्ली श्रीर संयुक्त प्रांत के टकसालों में ही बनते रहे। उन्होंने सोने तथा चांदी का ही प्रयोग किया था। शाह श्रालम तथा फरलसियर के तीन प्रकार के चाँदी के सिक्के मिले हैं। पहले रूपया का नाम श्राता है जो विहार सथा बंगाल मे विशेषतया प्रचलित थे श्रीर उनकी तौल भी पहले के रूपयों से श्रिष्ठक थी। दूसरा सिक्का कम तौल का दिरहम था जिसे केवल मजुष्य पर लगने वाले कर ( Poll-Tax ) जमा करने के लिए तैयार किया गया था। तीसरा सिक्का निसार था जो उत्सवों पर प्रजा में बोटा जाता था। ताम्वे के सिक्के सदा के लिए बंद हो गये। सुहर की संख्या तो श्रत्यन्त कम कर दी गयी थी केवल पुराने तौल (१७६ श्रेन)



के बराबर रूपये अधिकतर बनते रहे। उन सिक्कों पर एक और मुगल राजा का नाम तथा हिजरी सम्बद् में तिथि पायी जाती है। दूसरी श्रोर सत्र में राज्यवर्ष का उल्लेख मिलता है। पिछले सगल बादशाहतों में शाह श्रालम द्वितीय के चांदी के सिक्के अधिक संख्या में पाए जाते हैं जो वास्तव में उसके द्वारा तैयार नहीं किए गये थे। इसका एक विशेष कारण यह था कि स्वतन्त्र प्रांतीय शासक भी जनता को घोखे में रखने के लिए अथवा सगल बादशाही से दिखलावा प्रेम व्यक्त करने के निमित अपने सिक्कों पर शाह आजम का नाम खदवाया करते थे। बंगाल का दीवानी मिलने पर इस्ट इंडिया कम्पनी ने भी शाह शालम के नाम से असरिक्यों तैयार करायी थीं। श्रंत्र की कस्पनी का प्रभाव बदता ही गया । सन् १८०३ ई० में करपनी के विजय के कारण सगलों का शासन विल्ली शाहजहानाबाद के महत्त में सीमित हो गया जहाँ पर १८४७ तक उन्होंने अपने अधिकार का प्रयोग किया और सोने तथा चांदी के सिक्के बनवाए । १८०३ के बाद शाह जालम हितीय के सिकों में कुछ नवीनता ( अंत्रोजी प्रभाव ) विखलाई पहला है। उसमें लेख के चारों तरफ गुलाब के माला की बनावट आ गयी है। श्रंतिम क्षिका बहादरशाह द्वितीय का मिला है। शाहजहाँनाबाद के सिक बनावट में सुन्दर भी हैं और इतने चौड़े हैं कि पूरा लेख आ गया है। पिछ्ले सुगल सिक्टों की श्रेणी में इनकी निजी विशेषता है।

भारत में टकसाल द्वारा सिक्के दालने की शैली पुरानी है। दिल्ली के पुरतानों ने राजपूर्तों के प्रचलित सिक्कों के आधार पर अथवा उसी हंग से अपने सिक्के तैयार किए। दिल्ली उनका प्रधान केन्द्र था। मुगलों के टकसाल उसे 'देहली हजरत' के नाम से सिक्कों पर अंकित किया जाता था। मुहम्मद तुगलक के देवागिर जीतने के बाद वह स्थान भी दोलताबाद टकमाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मुगल राज्य की स्थापना के बाद बाबर तथा हुमायू के शासन काल में टकसाल घरों की संख्या बढ़ गयी। आगरा, लाहोर आदि कई नगर इस कार्य के लिये चुने गये और उन प्रधान स्थानों को विशेष उपाधियों दी गयी जो सिक्कों पर मिलती हैं। शेरशाह के शासन बाल में सिक्कों की धातु, तौल तथा शैली में परिवर्तन कर टकसाल घरों को सारे बंगाल शिहार में फैलाया गया। यहाँ तक कि बीस से अधिक टकसालों के नाम सूरी कार्यों पर मिलते हैं। अकबर ने इस योजना को आग बढ़ावा। वर्यों-ज्यों नए सूर्व जीतने लगा, वहाँ पर मुगल टकसाल घर स्थापन किए गये। चितार तथा अहमदाबाद का नाम उस सिलसिले में लिया जा सकता है। स्व० हिलरी के बाद अकबर ने अहमदाबाद के टकसाल से

ताँवे के सिक्के तैयार कराया था। उस नगर के लिए 'दारुल खिलाफत' की पदवी मिलती है। इसी तरह १६४६ ई० के बाद औरंगजेब ने दिल्ला में विजय कर गुजवर्गा, बीजापुर, श्रहमदनगर में नए टकसाल घर बनाए गये जहाँ पर फरुखियर तक सिक्के तैयार होते रहे । उस समय के बाद रियासतों के स्वतंत्र हो जाने से वे स्थान सुगल टकसाल के रूप में न रहे वरन स्थानीय सुल्तान ने उसे श्रपना टकसाल बना लिए। कहने का तात्पर्य यह है कि सगल बादशाहों ने प्रत्येक प्रांत में टकसाल स्थापित किया था जिनमे किसी न किसी धातु के सिक्के अवश्य , बनते रहे | किसी स्थान पर सुगल सिक्कों के बंद हो जाने का एक ही कारण था अथवा वह तभी सम्भव था जब कि वह स्थान सगलों के श्रधिकार से निकल जाता था। सगल टकसालों के इतिहास के अध्ययन से यह पता लगता है कि टकसाल प्रधान नगर या खवे की राजधानी में स्थित किए जाते थे। सर्वं प्रथम विजित प्रदेश में टकसाल स्थापित किए जाते अधवा राज्य क्षीमा पर भी निर्धारित किए जाते रहे । उदाहरखार्थ नेपाल सीमा पर दोगांव नामक स्थान सगल टकसाल के लिए उपयोगी समक्ता गया था। सुगल सुद्रा नीति की विशेषता यही है कि उस में टकसालों की भिन्नता पायी जाती है। श्रधिक टक्साल खोलना ही युक्ति संगत समका जाता था। इस तरह श्रकार के समय में ७६ टकसाल काम कर रहे थे। चाँदी से ताँवे के सिक्के टालने वाले टकसाल घरों की संख्या अधिक थी। परन्त औरंगजेव के शासन काल में तॉवे की मंहगाई के कारण अधिक चाँदी सिक्कों के लिए उनमें प्रयोग की जाती थी। इसी लिए उस के चाँदी सिक्कों के तैयार करने में सत्तर टकसाल फंसे रहते थे। तमाम टकसालों में श्रागरा, देहली, लाहौर तथा ग्रहमदाबाद प्रधान समभे जाते थे जहाँ पूरे सुगल काल में सिक्के तैयार होते रहे। याँ तो प्रत्येक वादशाह अपने सविधा के लिए नए टकसाल स्थापित करता रहा परन्तु पिछले सुगल वादशाह शाह श्रालम द्वितीय के समय में टक्सालो की संख्या बहुत बढ गयी थी। बहादुरशाह ऐसे अधीन राजा ने भी दिल्ली जेल ( शाहजहानाबाद ) में सिक्हे तैयार करने का क्यर्थ प्रयत्न किया था।

मुगल टकसाल जिन नगरों में स्थित किए गये थे उनसे प्रधान स्थानों के लिए उपाधियां सिकों पर श्रंकित मिलती हैं। यद्यपि यह प्रथा दिल्लो के सुल्तानों के समय से 'ही चली थी परन्तु सुगल काल में यह बहुत श्रागे बढ गयी। दिल्ली के लिए पहले से ही 'देहली हजरत' कहा जाता था। १०४८ हिजरी में शाहजहाँ ने दिल्ली के समीप शाहजहानावाद नाम क नया नगर बसाया था जो सिकों पर श्रंकित किया गया है। उसकी उपाधि 'दास्ल खिलाफत' मिलती



यह कहा जा खुका है कि शेरशाह की आर्थिक योजना तथा मुझानीति को अकबर ने अपनाया था। उसने सुगल सिक्कों को नियमित बनाने का प्रयत्न किया इसलिए १४७७ ई० के बाद शाही टकसाल की

मुगल कालीन निगरानी के लिए कर्मचारी नियुक्त किए गए। श्रह्युल फजल टकसाल के ने सरकारी खजाने में संचित सिकों का वर्णन करते समय . पदाधिकारी मुगल सिकों तथा उनके तैयार करने की विधि का वर्णन श्राह्ने श्रक्तवरी में किया है। उसके कथनाउसार उक्तवाल

के सब से प्रधान कम वारी को दारोगा कहते थे जो अपने अधीन सभी नौकरों के कार्यों की निगरानी रखता था। उससे छोटे कमंचारी को सराफ के नाम से पुकारते थे जो सिंकों की शुंड्ता की जाँच करता था। सोना तथा चाँदी को ऊँ चे अ गी तक शुंड किया जाता था ताकि सिंकों में मिलावट न रहे। धातु खरीद करनेवाले ज्यक्ति को सदा सतर्क रहना पहता था। इस कार्य के लिए कोई स्थापारी नियुक्त किया जाता था जो इससे राज्य की सहायता करता और स्वर्थ अपने लिए कुछ लाभ कर लेता था। वह धातु तौल कर टकसाल में दे दी जाती जहाँ विधि पूर्वंक सिक्के तैयार किए जाते थे। सुगल टकसालों में धातु को गलाकर छुड़ बनाया जाता था जिसमे से वोछित तौल के बराबर हुकड़े काट लिए जाते थे। उन हुकड़ों को निहाई पर पीट कर एक ध्यास के बराबर बनाया जाता था। मिश्रित धातु के सिक्कों के लिए बराबर तौल के चांदी ओर तांबा को गला कर होंस बना लेते और तब उनके छुड़ों को हुकड़े काटे जाते। इस प्रकार के हुकड़े पीटने पर गोल या चतु भुंज आकार के बन जाते थे। निहाई से पीटने के बाद चे गरम किये जाते और टप्पे से उन पर निशान लगाया जाता था। होहरे टप्पे की विशेषता यह थी कि एक टप्पा नीचे स्थिर रहता था और उस पर उस

विभिन्न आकार के दुकड़े को रखकर दूसरे टप्पे से चोट लगाया जाता था। इस विधि से दोनों तरफ लेख अथवा चिद्ध उत्तर आता था। उस अवस्था में वह सिक्का कहलाता था और टकसाल से खजाने में भेज दिया जाता था। राजकोय में एकत्रित करने के बाद ही सिक्के चलाने के लिए बाहर निकाले जाते थे।

टकसाल के प्रधान व्यक्ति दारोगा की सहायता करने के लिए अमीन नियुक्त किया जाता जो निष्यत्त भाव से सब कार्य देखता था। उस व्यक्ति पर सभी वर्गों का विश्वास रहता था। मुख्यतः अमीन का काम सभी कर्मकारियों को सुविवा देना था ताकि उचित रीति से कार्य हो सके। धात खरीदने के बाद तौली जाती थी अतएव तौलने वाले व्यक्ति को पारिश्रमिक दिया जाता था। साधारणतः सौ मुहर वाले सोने को तौलने के लिए उसे पौने दो दाम (पैसा) मिलता था । वह धातु टकसाल में गलाई जाती थी। गलाने वाला क्यक्ति मिष्टी की एक पटिया तैयार कर उसमें गहराई बनाता श्रीर उस गहरे जगह में चिकनाई लगा देता ताकि गली धात के डाजने पर मिट्टी में कुछ चिपक न जाय । विभिन्न धातुओं के गलाने के लिए उसे एक सा पैसा न मिलता था वरन सोना के लिए थोड़ा चांदी के लिए उससे ऋधिक तथा तांबा गलाने के लिए सबसे ज्यादा दाम मिला करता था। गली घात का चहर भी बनाया जाता था। उसके बाद उप्पे के द्वारा चोट देकर सिका बनता जो खजान्ची के पास भेज दिया जाता। दैनिक हिसाब रखने के मुश्रिफ नामक लेखक नियुक्त रहता जो दिन पत्रिका (डायरी) में सभी बातों का सिलसिले वार लेखा रखता था। इन कर्मचारियों के वेतन के विशय में अबुब फजल ने कुछ लिखा नहीं है परन्तु लेखक से श्रधिक श्रमीन, सराफ्र तथा दारोगा को क्रमश: श्रधिक वेतन मिलता था। श्राइने श्रकत्ररी में सोना, चांदी को शुद्ध करना तथा मिश्रण से प्रथक करने का सविस्तृत वर्णन मिलता है जो यहाँ अनावश्यक प्रतीत होता है।

श्रुखुल फजल ने २६ विभिन्न नाम बाले सोने के सिक्कों का उल्लेख किया है जो टक्सालों में तैयार किये जाते थे। तौल में सौ तोला से भी श्रिष्ठिक एक सोने के सिक्के का उन्ने ख मिलता है जिस पर शेल फैजी रचित स्वाइयाँ खुदी हैं। इसाही, मेहराबी तथा गोल मुहर भी उसीमें सम्मिलत हैं। जिस सिक्के पर 'श्रुखाह, श्रुक्कर'' तथा 'जल जलालुहु लिखा है उसे लाल जलाली का नाम दिया गया है। इसी तरह चांदी के नव प्रकार तथा ताम्बे का चार ढंग के सिक्कों का नाम श्रुक्करी में मिलता है। श्रुखुल फजल का कहना है कि साम्राज्य के तमाम टकसालों के चार स्थानों में सोने, चौदह टक्साल घरों में चांदी तथा







अट्ठाइस जराहों पर ताम्बे के सिक्के तैयार किए जाते थे। इतने प्रकार के सिक्कों का प्रचलन होने पर भी ज्यापारी खोग गोख सुहर, रूपया तथा दाम सिक्कें का प्रयोग करते थे। उसने खिखा है कि कुळ ऐसे खरे लोग समाज में थे जो सिक्कों को घिस कर खराब कर डालते थे और इससे देश की हानि होती थे। इस खराई को समाप्त करने के लिए अकबर ने दरवारियों की सलाह से कहे नियम बनाया था। अकबर के समय में टोडरमल ने चार प्रकार के सुहर का प्रचार किया था परन्तु उसके हाथ से शासन प्रबन्ध हटने पर शीराज का अमीर फताउखाह उस विभाग का प्रधान बनाया गया जिसने टोडर के नियमों में परिवर्तन किया। इसी तरह विभिन्न लोगों के इस विभाग के प्रधान होने पर सुद्धा सम्बन्धी उपनियम परिवर्तित होते रहे। अन्त में १४६२ ई० मे अकबर ने अन्तिम निर्णय देकर उन नियमों को चिरस्थाई बना दिया। पिछले समय में कम बजन हो जाने पर भी सुहर पूरी तौल के बराबर मानकर ले लिए जाते थे परन्तु अकबर के नियमों के बाद यह अभ्यास बन्द हो गया। इस कारण देश को हानि उठानी न पड़ी बरन कमेंचारियों हारा कम तौक्ष के सिक्के बनाने की सदा आशंका बनी रहती।

१२ वीं सदी के बाद जब गुलामवंश का राज्य दिल्ली में स्थापित हुआ अनेक मुसलमान सेनापितयों ने केन्द्र से दूर प्रांतों को जीतकर शासन करना आरम्भ कर दिया था। यद्यपि वे प्रारम्भ में दिल्ली सल्तान के श्रधीन मसलमान रिया- थे परन्त बाद में स्वतंत्र होकर शासन करने लगे । इस कारण सतों के सिक्के उस स्थान की मद्रानीति में भी परिवर्तन आ गया। सर्व प्रथम उन्होंने दिल्ली के सिक्कों का अनकरण किया परन्त बाद में स्थानीय कारणों के कारण शैली तथा बनावट में अन्तर आ गया। सरभवतः एक सी वर्षों के बाद उनके स्वतंत्रा रूप से सिक्के चलाने लगे। उन प्रांतों की श्रार्थिक अवनित के कारण तान्वे के सिक्कों का अधिक प्रचार हुआ। प्रारम्भ के सिक्षों पर दिल्ली के बादशाह तथा टकसाल का नाम, लिखा मिलता है तथा कलमा को मुख्य स्थान दिया गया है। धार्मिक भावना के कारण शासक सिक्कों पर बगटाद के खलीफा का नाम अंकित कराता था और अपने की खलीफा का दाहिना हाथ तथा इस्लामका मद्रशार कइता था । कुछ सुसलमानराजाओं ने नगी पदवियाँ धारण की जिसके कारण सिक्तें में भेद आ गया है। सगल शासन आरंभ होने से पहले यानी १६ वी सदी से पूर्व भारत में कई सुसलमान रियासते थी। बंगाल को जब वखतियार ने ४६६ हिजरी में जीता तो वह वहाँ का गवर्नर हो गया । उसके उत्तराधिकारियों ने स्वतन्त्र रूप से भी शासन किया ग्रीर राजधानी

लखनौती में सिक्षे तैयार करते रहे। १३१० ई० के बाद बंगाल दो भागों में विभक्त हो गया। वहाँ का शासन कोई स्थिर न था। कई विभिन्न बंगाल गवन्तरों वंश के लोग बंगाल में शासन करते रहे तथा स्वतन्त्र रूप के सिक्के से सिक्का भी तैयार कराया था। पन्द्रहवीं सदी के द्रांत में कुछ समय के लिए इस प्रांत पर शेरशाह का श्रधिकार हो गया था परन्तु वह थोड़े दिनों के लिए रहा। बीच में कई शासकों ने राज्य किया। श्रंत में श्रक्थर ने बंगाल को जीतकर अपना सुवा बना लिया।

बंगाल में सोने के सिक अलभ्य हैं। ताम्बे के 'स्थान पर कौडिया से काम लिया जाता था। केवल चांदी के सिक उन गवनरों ने तैयार कराए थे। जितने शासकों ने राज्य किया था उनमें उनतीस लोगों ने सिक तैयार कराए थे। बङ्गाल के सिक ग्रुड चांदी के नहीं बनाए जाते थे परन्तु उनमें मिश्रण पाया जाता है। वहाँ के सिकों की तील स्थानीय प्रभाव के कारण १६६ अने की मिलती है। शमसुद्दीन इलियास नामक गवनर तक बंगाल के सिकों पर दिल्ली का प्रभाव दिखलाई प्रइसा है। उनकी बनावट तथा लेख में कुछ समता पायी जाती है। पहले तो कलमा को जपर की छोर स्थान दिया गया था परन्तु उसके स्थान पर खलीफा का नाम लिखा जाने लगा। कुछ गवनरें ने अपना निजी लेख भी खुद-बाया था तथा, बड़ी पर्दावयां धारण की थी। इस तरह सिकों के ढंग में शनै: शनै: नवीनता आने लगी और शैली में भेद होने लगा। कभी तो दोनों तरफ टकसाल का नाम तथा तिथि अरबी में लिखा जाता था और कभी शंकों में। इन सब सिकों की बनावट में कला का सभाव है तथा लेखनकला मदी है।

उत्तरी भारत में उसी समय काश्मीर में भी थोड़े दिनों तक मुसलमान राजा शासन करता था। शाह मिर्जा ने इस भूभाग को जीतकर स्वतन्त्ररूप से राज्य किया। उसके पश्चाद मुगल बादशाहों के साम्राज्य में सिम्मिलित कर लिया गया। इससे पूर्व सोलह सुल्तानों ने चौदी के सिक्के चलाए थे लेकिन सभी एक ही हंग के हैं। एक भाग में कलमा लिखा जाता था श्रोर दूसरी श्रोर राजा का नाम, तिथि तथा टकसाल श्रंकित कराया जाता था। इसमें यह विशेषता थी कि ये सिक्के वर्गाकार बनाए जाते थे। जहाँ तक ताम्बे के सिक्कों का सम्बन्ध है काश्मीर में पहले से अचलित हिन्दू सिक्कों का श्रनुकरण मुसलमान गवर्नरों ने किया। इस के श्रतिरिक्त कोई श्रन्य उल्लेखनीय बात नहीं है।

यों तो दिच्या भारत में बहुत पहले से मुसलमान व्यापार के सिलसिले में

288

प्रवेश कर गए थे परन्तु राजा न होने के कारण सिक्के न तैयार कर सके। उत्तर ् से खिल्ली तथा तुगलक सुल्तानों की चढ़ाई के पश्चात् दिवारा भारतीय ससलमान गवर्नर ने दिल्ली खिकों की नकल पर अपनी सदा-नीति स्थिर की थी तथा उसी प्रकार के सिक्के चलाए। रियासती के महस्मद बिन तरालक के बाद मदुरा में एक राज्य कायम हो सिक्के गया था जिस के शासक १३३४ ई० के बाद स्वतन्त्र रूप से राज्य करने लगे थे। कुल आठ राजाओं के सिक्के मिले, हैं जिनमें दिल्ली के सिक्तों की पूरी तरह नकल है। लिखने की कला में दिएका भारतीय हंग का समावेश पाया जाता है। कुछ वर्षों के बाद विजय नगर के डिन्द राजाओं ने इसे अपने सीमा में मिला लिया और मावार राज्य का अस्तित्व ही मिट गया। दिचया भारत में सब से शक्ति शाली प्रस्किम राज्य बहमशी नाम से प्रसिद्ध था जिसकी स्थापना चौदहवीं सदी के मध्य में ( १३४७ ई० ) वहमनी के सिकके अलाउद्दीद बहमन शाह ने किया था। उसने अपने जीवन काल में एक बड़ा राज्य विस्तृत कर लिया और शासन के सुप्रबंध के लिए शाह ने चार भागों में बहमनी राज्य को बांट दिया था। सी वर्षों के बाद यह राज्य बरार से मैसूर तक तथा पूर्व परिचम में समुद्र तक फैल गया । बहुमनी के सिक्षे त्रलाउद्दीन सहमूद (खिलाजी ) के उंग पर तैयार किए गए थे। सोने तथा चौदी के सिक सुन्दर चौड़े आकार के मिलते हैं जो दिही के टंका के अनुकरण पर बने थे। बहमनी शासकों के सभी सिक्के उत्तरी भारत के सुल्तान सिक्कों की नकल पर बनते रहे परन्तु अहमद शाह द्वितीय ने थोडा परिवर्तन किया था। उन सिक्कों पर एक स्रोर बहमनी राजाओं की स्रलग श्रलग पदवी खुदी गयी थी। इन पदिवयों के कुछ भाग शासक के नाम के साथ व्सरी चोर भी र्जनित मिलते हैं। उसी तरफ किनारे पर टकसाल का नाम श्रीर तिथि खोदी जाती रही । जहाँ तक ताम्बे के सिकीं का वर्णन मिलता है उनके हंग में नवीनता क्म पायी जाती है। श्रहमद शाह द्वितीय के समय से तौत में परिवर्तन श्रा गया था जो क्रमशः बढता ही रहा । सुस्तान महमूद शाह के समय में बहमनी राज्य पाँच भागों में विभक्त हो गया । उन्में श्रहमद नगर, गोलकुण्डा तथा बीजापुर के शासकों ने अपने सिक्के तैयार कराए। अहमद नगर सुस्तानी के केवल तारवे के सिके मिले है। गोलकुरडा के छतिम दो कुतुवशाही सुक्तानी ने एक ही ढंग का ताम्बे का सिक्का तैयार कराया था। आदिल शाही राजाओं ने बीजापुर से सोने तथा चांदी के सिक्ने निकाले थे जो अष्ट ढंग से तैयार किए गए थे। सव से त्राकर्षक चांदी का स्तिका सङ्खी कांटा के नाम से पुकारा

जाता है जो दिज्य में हिन्द महासागर के ज्यापारियों द्वारा नियमित-मुद्रा माना गया था। बीजापुर के सिक्कों का ऋधिक प्रसार होने के कारण उसका प्रभाव समीप के द्वीपों में भी पढ़ा जहाँ इसी ढंग के सिक्के बनते रहे।

१४वीं सदी के त्रारम्भ में दिल्ली केन्द्र से गुजरात का प्रांत पृथक हो गया । जहाँ सर्वं प्रथम जफर खां के पौत्र ने सिका तैयार कराया। प्रारम्भ में चांदी तथा ताम्बे के सिक्के दिल्ली सुल्तान के सिक्कों की शैलीपर बनाए गए थे। गुजरात के सिक्के परन्तु शीव ही गुजरात में एक स्वतंत्र ढंग का समावेश हुआ जिसके सिक्के तौन में गुजराती रची = १ प प्रोम से निश्चित किए जाते रहे। महमूद प्रथम (१४४८--१४११) के समय में गुजरात का प्रांत परम राक्ति शाली हो गया था। इस राजा ने कई टकसाज स्थापित कराया तथा मिश्रित धातु को भी सिक्कों के लिए प्रयोग किया था। इसके चांदी के सिक्कों पर परकोख के घेरे में जेख ख़दा मिलता है। जेख में एक श्रोर शासक की श्रनेक पद्वियाँ तथा दूसरी तरफ राजा का नाम जिला जाता था । भारतवर्ष में सर्वप्रथम गुजरात के सिक्के पर ईरानी भाषा में पद्य जिला मिला है। सब से विचित्र बात यह है कि गुजरात के कई राजाओं ने सिक्कों पर वंशवृत्त का उल्लेख किया है। इस तरह के चार सिक्के पाए गये हैं। कुल नव सुल्तानों ने सिक्के तैयार कराए थे जो अधिकतर अहमदाबाद के टकसल में दाले गए थे। १५७२ ई॰ में यह प्रांत सुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। थोड़े समय तक शासन वापस लेने पर भी गुजरात के बादशाह श्रष्टमदाबाद में तैयार सुगल सिक्कों की शैली का अनुकरण करता रहा।

गुजरात के समीप स्थित मालवा प्रांत भी उस समय स्वतंत्रता की घोषणा कर चुका था पर यह प्रदेश सदा गुजरात से युद्ध में फँसा रहा । मालवा के सिक्के के बारे में कोई उल्लेखनीय बात नहीं है । इतना कहना आवश्यक है कि प्रथम सात सुल्तानों ने सोना, चांदी तथा ताम्बे का सिक्का तैयार कराया था । इसे कहने की आवश्यकता नहीं मालूम पहती कि उन खोगों ने दिखी सिक्कों को शैली का अनुकरण किया था । महमूद द्वितीय (१४१०—१४३० ई०) का अठकोण सिका सब से सुन्दर माना जाता है । वहाँ वर्गाकार सिक्के की परिपादी चल गयी थी जिनपर शासकों के लिए लम्बी पदिवियाँ लिखी मिलती हैं।

जौनपुर का राजा दिल्ली के गवर्नर के रूप में ही विस्तृत भूभाग / गोरखपुर तथा तिरहुत ) पर शासन करता था। चौदहवी सदी के ग्रंतिम काल में यह प्रांत केन्द्र से स्वतंत्र हो गया इसलिए इज़ाहिम (तीसरे राजा) से लेकर चार पीदियों तक के राजा सिक्के तैयार कराते रहे । अधिकतर उन लोगों ने ताम्बा तथा सिश्रित धात ( चांदी तथा ताम्बा ) को सिक्कों के खिए प्रयोग किया और दिल्ली के सुल्तान सिक्कों की नकलपर अपनी सदा निकालते रहे। जीतपर के सिक्के उन सिक्षों पर उपरी माग में खलीफा का नाम तथा उसरी तरफ बादशाह का नाम लिखा मिलता है। श्रंतिम तीन राजाओं ने अपने वंश का भी उन्नेख किया है। इसेन शाह के जीनपुर से हटा देने के बाद भी उसके मिश्रित धात के सिक्के बहत समय तक वहाँ प्रचलित रहे। जीनपर के सिकों में वंश का नाम देने के अतिरिक्त कोई नवीनता नहीं पायी जाती है १६वी सदी के बाद सभी प्रांतों , को सुगल साम्राज्य में मिला लिया गया । भारतवर्ष में सर्वत्र सुराज शिक्के चलते रहे । उस समय भी जो मरालों के समकालीन राजा थे सभी ने सुगल शैली को अपनाया। यहाँ तक कि नैपाल के राजा महेन्रमस्त ने १७ वी सदी में सुगत दरबार से सिक्के तैयार करने की आजा मांगी थी। उन जोगों ने न्यगल सिक्कों के बनावट तथा अर्लकार की अपनाथा परन्त नैपाल में सिकों पर पदवी के साथ राजा का नाम तथा देवनागरी में तिथि तिखवाया था। इसके अतिरिक्त द्सरी श्रोर धार्मिक वाक्य भी खुदवापु थे। मुगल वंश की अवनित होने पर भी स्वतन्त्र होने वाले प्रांत के स्वेदारी तथा राजाओं ने इसी सुराज शैली का अनुकरण किया। १६ वी सदी से स्थानीय

शासकों के नाम सिक्कों पर अंकित होने लगे। सुसलसान राजाओं को छोड़कर हिन्दू शासकों ने उस ढंग को अपनाया। उस समय की सबसे अधिक विचिन्नता दिच्या के टीपू सुक्तान के सिक्कों में दिखलाई पड़ती है। पगोद तथा फनम के आतिरिक्त टीपू ने चौदी तथा ताम्बे के अनेक पैमाने के सिक्के तैयार कराया था। उन सिक्कों को वह तेरह टकसालों में ढाल कर तैयार कर सका था। उसने सिक्कों पर तारीख लिखने की नयी रीति निकाली थी। यहाँ इतना कहना पर्याप्त होगा कि टीपू सुक्तान के सिक्कें अच्छे ढंग से बनते रहे। सिक्कें तैयार करने का रिवाज इतना अधिक हो गया था कि भारत में थोड़े समय तक शा सनकरने वाले नाटिर

शाह तथा अहमद शाह दुर्रांनी ने भी मुगल हैं जी पर अपने लिक जिलवाए !
श्रंत में अवध प्रांत के प्रचलित सिकों के विषय में कुछ कहना आवश्यक
प्रतीत होता है। १७२० ई० में अवध का सूबा बना जिसका संस्थापक
सहादत खाँ माना जाता है। १७४८ ई० में उसका
अवध के सिकों भतीजा सफदर जंग दिल्ली के बादशाह का बनीर बनाया
गया जिसका तत्कालीन इतिहास में बदा भारी हाथ
रहा। सफदर के मृत्यु बाद उसका लड़का अजाठहीं जा १७५४ ई० में अवध

का मालिक हुन्ना जिसकी दिल्ली के बादशाह की त्रोर से मुहम्मदाबाद तथा बनारस के टकसाल की निगरानी टी गयी। उसके बाद अवध के नवावों (जिनको वजीर भी कहते रहे ) ने १७८४ से लेकर १८१८ तक लखनऊ से रूपया तैयार कराया जो मळलीदार सिक्क के नाम से विख्यात है। चूँ कि उनके सिकों की दूसरी और अवध के राज्य चिह्न मछली की आहिति मिलती है इसिलए उनका नाम मळलीदार रुपया रक्खा गया था। लार्ड हेस्टिंग के समय में गयासद्दीन हैटर ने राजा की पदवी धारण की जिस समय से अवध में वास्त-विक सिक्के बनने लगे। हैदर तथा उसके वंशजों ने लखनऊ टकसालघर से सिक्के तैयार कराया जिनके श्रम्भाग में हथियार के चिह्न मिलते है। इसरी तरफ सुगत शैली की तरह पद्य ( लेख ) ख़ुदे हैं। ये तौल में सुगल क्षिकों से मिलते हैं। वाजिद अली शाह के अदारहवें वर्ष के महर तथा रूपया पांच जाति के मिलते हैं जो श्रवध के सिकों में सबसे सन्दर माने गए हैं। इन पर विदेशी प्रभाव के कारण हथियार बनाए गए थे। श्रंत्रोजी टकलाल स्थापित हो जाने पर भी अवध से ( जखनऊ ) सिक तैयार करने की आज्ञा बनी रही। सम्भवतः भारत में मुसलमान शासकों द्वारा प्रचारित सिक्कों में ग्रवध के सिक्के सबसे ग्रंतिम स्थान रखते हैं।

### पंद्रहवां अध्याय

### भारत में कम्पनी के सिक्के

वर्तमान अंग्रे जी सिक्कों के उत्पादन का श्रेय ईस्ट इंडिया करपनी को है
जो १७वो सदी से भारत में च्यापार कर रही थी। योत्प के सभी जातियों
में अंग्रे जी करपनी का पैर यहाँ जम सका। १६१२ ई०
ईस्ट इन्डिया में जहांगीर ने स्रत में अंग्रे जी कोठी खोलने (च्यापारिक कर्मनी के सिक्के केन्द्र स्थापित करने ) का फरमान जारी कर दिया था।
श्रीर बंगाज में मुगल स्वेदारों ने भी नियत कर देने के बाद कर्मनी को व्यापार की आज्ञा दे दी थी। १००७ ई० के बाद (श्रीरंगजेब की मृत्यु परचाद) मुगलबंश का पतन हो गया। इस्रिलए राष्ट्र का श्राधिक पतन श्रवश्यम मावी था। मुगल शासन के दिवालेपन के कारण और श्रशांति मय बातावरण में कारखाने तथा व्यापार का ज्ञरी तरह नाश हो गया। इन कारणों से भारत के श्राधिक इतिहास में १८वी सदी का समय श्रव्यकार यग समका जाता है।

ऐसी विकट परिस्थिति में ईस्ट इंडिया तथा अन्य योरप की कम्पनियां अपना कारोबार कर रही थी। इस बुरे दिन से उन लोगों ने लाम उठाया। स्थान स्थान पर अपनी शक्ति का परिचय देने लगे। ईस्ट इंडिया कस्पनी के कागजों से पता चलता है कि स्रुरत की कोठी स्थापित करने पर तथा मदास प्रांत में शक्ति संचय कर लेने पर ब्यापार के निमित्त कम्पनी के अधिकारी सुगल बादशाहों के सिक्कों की तरह रुपया तैयार करते रहे १६७१ ई० में कम्पनी के मालिकों ने बम्बई में टकसाल घर खोलने की आज्ञा दे दी। इसलिए वहाँ ताम्बे और टीन धातुओं के सिक्के तैयार होने लगे। ये तामबे के सिक्के बम्बई के टापू, समीपवर्ती मराठा राज्य तथा पुर्तगाल सीमा में भी चलते रहे। संयोगवश १६७६ ई० में बम्बई की कोठी घालों को सोना चाँदी, ताम्बा, टीन, सीसा आदि धातुओं के सिक्के तैयार करने की आज्ञा मिल गयी। चार्ल्स द्वितीय के नाम से बम्बई में सिक्के बनने लगे जो रुपया के टप्पे से ही तैयार किए जाते थे। उन पर अंभे जो उक्त के चिन्ह तथा अंभे ज बादशाह का नाम अंक्ति किया जाता था। उस

समय करवती के अधिकारियों को कठिनाई के कारण यह पता लग गया कि त्रंग्रेज शासक के नाम वाले सिक्के भारत में चलाना सम्भव न था त्रतएव उन्हें सराल ढङ को भ्रपनाना पडा। यही कारण है कि १८वी सदी में सोने तथा चाँदी के सिक्के ( जिन्हें कम्पनी ने तैयार कराया था ) सुगल शैली तथा शाहन्त्रा-लम दितीय के नाम से मिलते है। मदास आंत में सर्वप्रथम कम्पनी पगोद. फतम तथा ताम्बे के सिक्के का प्रयोग करती रही। १६७१ ई॰ तक ये सिक्के फोर्ट सेन्ट जार्ज में बनते रहे परन्तु १६८६ ई० के बाद उन्हें सिक्के तैयार करने की खाला मिल गयी जो दिवण भारत के दक्ष के थे। १७४२ ई० महस्मदशाह ने करपनी को इस बात की सनद ( आज्ञापत्र ) दे दिया कि वे महास प्रांत के ध्यानकाट में भी रुपया स्वयं तैयार करा जें। अहाँ तक बङ्गाल का सम्बन्ध है १७४६ में प्रासी युद्ध के बाद कलकत्ते में कम्पनी का टकसाल घर स्थापित हो गया। इससे पूर्व कम्पनी को यह अधिकार दिया गया था कि धात ले जाकर नवाब के टकसाल में सिक्ट तैयार करा लें जो ग्रासरफी तथा रुपये की तरह द्दोगा और बङ्गाल. विद्वार तथा उद्दोसा प्रांत के समीपवती स्थानों में चलेंगे। १७६४ ई० में मीर कासिम के वक्सर के मैदान में हार जाने पर अवध के नवाब धुजाउद्दीला तथा सुगल बादशाह शाह श्रालम द्वितीय का संघ विफल हो गया और शाह आलम ने अंत्रों में शीघ संधि कर ली । इलाहाबाद के सन्धि के श्रनुसार बङ्गाल विहार तथा उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कम्पनी को मिल गयी। उस समय (१७६१) से मुगज टकसालों पर अंध्रेजों का अधिकार हो गया फिर भी शाह आजम द्वितीय के नाम से सहर तथा रूपया तैयार होते रहे । सभी योरप की कम्पनियों ने सुगल बादशाह के नाम पर सिक्के तैयार कराए ।

यह कई बार कहा जा चुका है कि और रंगजेब के मृत्यु पश्चात् प्रायः सभी प्रांत स्वतंत्रता का अनुभव करने लगे। केवल जनता को घोले में दालने के लिए स्वेदार मुगल बादशाह से नाममान्न का सम्बन्ध बनाए रहे। प्रांत में टकसालो से मुगल शैली के मुहर तथा रूपया तैयार होता रहा परन्तु उन सिक्कों पर अपना नाम अंकित कराने का साहस नथा। स्वेदारों के अतिरिक्त ईस्ट इंडिया कम्पनी भी इसी नीति का पालन करती रही। १७६० ई॰ में आजा मिलने पर कम्पनी ने पहले पहल अली नगर टकसाल से सिक्के तैयार कराया था जो ''चौथा सन् अली नगर कलकत्ता का सिक्का' के नाम से विख्यात हुआ। वर्योकि यह मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय के चौथे राज्य वर्ष में ढाला गया था। उनके

अग्रभाग

मुबारक आजमगीर बादशाह गाजी सिका लिखा मिलता है। पृष्ठ भाग

टकसाल का नाम तथा राज्य वर्ष निम्न शब्दों में पाया जाता है। कलकता सन् जलस चार जरब श्रली नगर

इस सरह के सिक्के कलकता के श्रतिरिक्ति डाका, मुर्शिदाबाद तथा पटना में कम्पनी द्वारा हाले जाते थे जो सुगल बादशाहों के नाम से प्रचलित थे। राजपूत रियासतें, निजाम, दुर्रानी तथा ईस्टइंडिया करपनी के प्रारम्भिक सिक्के उसी प्रकार के मिले हैं। प्रतेगाली, फ्रांसिसी तथा डच लोगों ने भी इसी नीति से काम लिया था। यही कारण है कि १८ वी यही में हजारों तरह के सुगत शैली के सिक्के भारत में प्रचलित थे। कल तो विभिन्न चिन्हों के द्वारा वास्तविक सगत सिक्कों से प्रथक किये जा सकते हैं। यहां कहना आवश्यक है कि ज्यों ज्यों सगल प्रांत कम्पनी के हाथ में आते गये मगल शासकों के वास्तविक टकसाल कम होते गये । कम्पनी को दीवानी मिलने पर वंगाल विदार तो सगल ऋधिकार से अलग हो गया और अंख्रों के हाथ में सिक्के तैयार करने का कार्य आ गया । उसी समय से अवत्र के नवाब को भी बनारस. लखनज. बरेली जादि स्थानों पर अधिकार दे दिया गया परस्त फिर भी पिछले सुगल बादशाहों के नाम बाले सिक्के बनते रहे । बरेली में शाह श्रालम द्वितीय के समय तक रुग्या तैयार होता था परन्त रुहेला युद्ध (१७०४) के बाद यह भाग श्रवध के तवाब को सौरा गया। १८०१ में बरेली श्रंश्रेजी श्रधिकार में श्रागया तथापि करपनी शाहश्रालम के नाम पर सिका तैयार करती रही।

इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि ईस्टइंन्डिया करंपनी को राजनैतिक तथा द्यार्थिक मसलों पर पूर्ण अधिकार था। जनता को प्रसन्न रखने के लिये और दिल्ली के सुगल बादशाह से सम्बन्ध दिखलाने के लिए करंगनी ने सर्वत्र सुगल शैली तथा पिछले सुगल बादशाह शाहआलम द्वितीय के नाम को सिकों के लिए अपनाया। उन सिकों पर हिजरी सम्बन् का प्रयोग नहीं मिलता है बरन् तिथि राज्यवर्ग में दी गई है। उन सिकों पर विशेष प्रकार के चिन्ह भी मिलते हैं। १० ची सदी में सुश्चिगवाद से लेकर बरेली तक समस्त टकसालों में करंपनी द्वारा स्थ्या (शाहआलम के नाम के साथ) तैयार होने लगा था। शाहआलम द्वितीय के १६ वे वर्ष में पचलित सिक्के को सुश्चिंगवाद के टकसाल में नकल कर तैयार किया जाता था। इसके अतिरिक्त ११वें तथा ११ वे वर्ष के

सिक्के भी तैयार किए जाते थे जिनकी तौज एक तोला दो मासा थी। वह रुपय सिक्का के नाम से प्रसिद्ध था। फरुखाबाद के सम्बन्ध में भी यही बात कही जा सकती है। उन सिक्कों पर शाहशालम का नाम पाया जाता है यद्यपि वे कम्पनी के द्वारा तैयार किए जाते थे। वहाँ के सिक्कों पर मुगल बादशाह शाहशालम द्वितीय के ३६ वे श्रयवा ४१ वे राज्यवर्ष की तिथि उच्छितिलत है परन्तु वास्तव में फरुखाबाद के सिक्के उन सिक्कों के अनुकरण ही थे। ईस्ट इंडिया कम्पनी वास्तिक अधिकार पाकर शीव्रता वश अधिकार पाकर शीव्रता वश अधिय नहीं बना चाहती थी। यहाँ तक कि दिखी जितने के बाद (१८०३ ई० में) बहादुरशाह तथा अक्ष्यर द्वितीय को दिख्ली के कैदखाने (शाहजहानाबाद) में सिक्के तैयार करने की श्राज्ञा कम्पनी ने दे रक्खी थी। १८४७ तक बहादुरशाह का नाम सिक्कों पर सिजता है।

१ म्वीं तथा १ श्वी सदी में प्रचित्तत सिकों के ऐतिहासिक विवरण से ज्ञात होता है कि प्रायः सम्पूर्ण भारत में पिछले सुगल शैली के सिकों का अनुकरण होता रहा। स्वेदार तथा राजपूत राजाओं ने अधिक समय तक इसे अपनाया था। दिल्ल निजाम से लेकर दिल्ली में दुराँनी वंश ने लाहौर, सुल्तान, काडुल आदि टकसालों में सुगल क्यये की बनावटको स्वीकार कर लिया था। मराठा लोगोंने भी पूरे शासन काल में सुगल सिकों के ढंग पर अपना सिका तैयार कराया था। १ म्ह में श्रंभे जों के विजय के कारण वह तरीका बंद हो गया। पंजाब में गोविन्दशाही नानकशाही अथवा रंजीतिसिंह के मिक्के रुपये की तरह बनते रहे परन्तु उनमें सक्वत् प्रयोग की नवीनता दिखलाई पढती है। इतना विश्वत विवेचन का धेय यह बतलता है कि ईस्ट इंडिया कम्पनी के सामने सुगल शैली (रुपया) को अपनाने के सिवाय कोई चारा न था। लाचार वश उन्होंने प्रायः सी वर्ष तक पिछले सुगलबादशाहों के नाम अकित कराये अथवा उन्हें सिका तैयार करने का बचन दिया। कम्पनी ने मुगल मुहर को असरफी का नाम दिया परन्तु चांदी का सिका रूपया ज्यों का त्यों रह गया।

सिकों के नाम तथा तौल में विशेष परिवर्तन न हो सका परन्तु बनावट में कुछ फंग्ने जी ढंग ग्राने लगा। करपनी ने शाह श्रालम के समय से टकसालों पर श्रिष्ठकार कर सिक्षों की रचना क्रम में परिवर्तन कर दिया। केवल उसके १६ वें वर्ष वाला रुपया "१६ सन् सिक्का" प्रमाखित घोषित किया गया था। मुगल वादशाह के जो सिक्के ४२वें राज्यवर्ष में मुशिद्रांबाद श्रोर फरुखानाद से मिले है उसमें विदेशीपन श्रा गया है। १७६० ई० में इड़लैंड से कलकत्ते में सिक्के तैयार करने का यंत्र श्राया जिसके द्वारा बनाये जाने के कारण उनका किनारा पहले से परिक्कृत होता गया। शाह श्रालम द्वितीय

के ४७ वें वर्ष के मुहर तथा रागों में कम्पनी ने कुछ नवीनता पैदा कर दी। उसमें अपरी और निचले दोनों भागों में लेख एक गुलाब की माला से घिरा हुआ है। उस मे पुष्पमय लता बनाई गयी है। वही नाम (रूपया) तथा इस्लंकरण ब्राज तक भारत में चला जा रहा है।

उत्तर के विवास से जात होता है कि १८३४ ईं असे कम्पनी ने वास्तविक हंग से श्रंत्रों जी सिवकों को तैयार किया जिनपर अग्रमाग की ओर राजा विजि-यम चौथे का सिर तथा प्रष्ठ घोर शेर की आकृति श्रंक्ति की गयी। इससे पूर्व १७१३-१८३४ तक के सिक्के १६ वर्ष के रूपये कड़े जाते थे जिनपर शाह मालम का नाम खुदा था ये । सिक्के शाह म्रालम के १६ वें राज्यवर्ष मे मचलित सिक्कों की नकता पर बनाए गए थे। इसके विभिन्न कारणों का दिग्दर्शन किया जा चुका है परन्तु कम्पनी के पत्रों के अध्ययन से बहा ही रोचक इतिहास का पता लगता है कि किस तरह कम्पनी के कर्मचारी भारत में मुद्रा के प्रचलन में सहयोग करते रहे अथवा किस रूप से इस सम्बन्ध ( सुद्रानीति ) से ईस्ट इंडिया कम्पनी की नीति संचालित करते रहे। इसका इतिहास बढ़ा ही उलमा हुआ है। यह तो सत्य है कि करपनी के डाइरेक्टों ने १८३४ से पहले भारत में ऐसे सार्वजीकिक सिक्के तैयार करने की आज्ञान दी थी जिन पर करपनी का नाम ख़दा हो। भारत में करवनी के श्रधिकारियों ने न्यापार में मद्रा संकट से छटकारा पाने के लिए कई मार्ग ढूंढ िकाला था। इस तिर्थि के बाद करपनी के डाईरेन्टरॉ ने अपनी मुद्रानीति स्थिर वर ली। सुगल बादशाह का नाम हटाकर बिलियम चौथे की त्राष्ट्रति सिक्कों पर श्रंकित होने लगी और पहले से प्रचलित सभी सिकों का चलन रोक दिया गया। अध्योजी सिक्का तौल में १८० अने याएक तोला के बराबर था जिस्से १७४ घ्रोन श्रद्ध चाँदी थी। एक रूपया सोलह स्नाने तथा ६४ ताम्बे के पैसा के बराबर मृत्य में माना गया। कासून बनाकर १४ रुपया एक ब्रिटिश सिक्के के बराबर घोषित किया गया। १८३४ ई० से भारतीय सिकों का प्रचलन सदा के लिए बंद कर दिया गया और भारत मे कम्पनी के सिक्के बिटिश मदा की एक शाख हो गये।

सबसे प्रथम भारत में ऋंग्रे की उपिनवेश के लिए बम्बई मे सिका तैयार किया गया जो उनके सीमित चेत्र में ही प्रचित्त रहा । देश के अन्दर व्यापार के लिए कम्पनी को सिकों की आवश्यकता थी । उस समय कम्पनी के सामने दो प्रश्न था । सबसे पहला कार्य यह था कि वे धातु को मुगल स्वेदारों को दे देते थे जिसके बदले उन्हें तैयार सिका मिलता था अथवा स्वयं मुगल बादशाहों के नाम से

হ্ম ০

टकपाल में पिक तैयार करते रहे। दूसरे मार्ग का अवलम्बन करने पर स्थानीय भारतीय शासको ( स्वेदार आदि ) ने विरोध किया इस पर कम्पनी ने सुगल बादशाह से सिक्के तेवार करने की ब्राज्ञा ले ली जिन सिक्को में धात की शरहता तथा तील की बराबरी का शर्त था। बम्बई के टकसाल में वैसे ही टप्पे, हथियार श्रादि काम में लाए गए जिन्हें सुगल टकसाल में प्रयोग किया जाता था। इस श्रवस्था में मुगल टकसाल के सिक्के तथा कम्पनी द्वारा अनुकरण में कोई अन्तर न था। करानी को इस मार्ग में अनेक बाधाओं का सामना करना पढता था। वास्तव में दंखा जाय तो कम्पनी द्वारा तैयार सिक्के जाखसाजी के नमूने थे। जनता उन्हें भूल से मुगल सिक्के समक्त लेती थी। १७१७ में मुगल बादशाह फरुख़िस्यर ने एक फरमान ( श्राज्ञा पत्र ) निकाला जिसमें कम्पनी को सिक तैयार करने का पूर्ण अधिकार दिया गया। उसके कुछ ही दिन के बाद (१७४२) करपनी को मद्रास में भी सिक्के तैयार करने की आज्ञा मिल गयी। अतएव आरकाट के ढंग पर 'ग्ररकाटी' नाम के सिक्के बनने लगे। ग्रारकाट के रूपये पर त्रिशक्त का चिन्ह पाया जाता है। बंगाल में ढ़ाका तथा मु शर्दाबाद टकसालों में करपनी धातु भेज कर प्रचलित म्याल सिकों के ढंग पर सिक्क तैयार कराती रही। १७४६ ई० के समीप ( प्लासी युद्ध के बाद ) बंगाल के नवाब द्वारा कलकत्ता में कम्पनी को टकमाल स्थापित करने की श्राज्ञा मिल गयी परन्तु बगसर के युद से स्थिति ही बदल गयी। १७६१ ई० में कस्पनी की दीवानी के कारण बंगाल के टकसालों पर कम्पनी का वास्तविक अधिकार हो गया। इससे पूर्व कम्पनी के कल कता के रुपये मुर्शिदाबाद के चाँदी के सिक्क के समान माना जाता था जेकिन दीवानी के बाट पटना, ढाका तथा मुशिदाबाद के टकसाल बंद कर दिए गये श्रीर यंगाल के सारे सिक्क कलकत्ते में बनने लगे।

इसका एक विशेष कारण था। मद्रास में तैयार आरकाटी रूपये तथा बंगाल के रुपये के पारस्परिक मूल्य में कठिनाइयों उपस्थित हो जाती । कम्पनी को सामान खरीदने के लिए जनता को सिक्के देने पडते थे श्रतएव उनमे सरलता पैदा करने तथा लोगों में संदेह मिटाने के लिए रूपया के मूल्य का निर्धारित करना श्रावश्यक या। बंगाल में करपनी का ऋधिकार हो जाने पर कठिनाइयाँ स्वाभाविक थी। व्यापार तथा सिक्के पर कम्पनी का पूरा श्रधिकार हो गया था श्रतएव ईस्ट इंडिया कम्पनी सभी प्रकार के सिकों को एकत्रित कर ( जिसमें कुछ कम मूल्य के भी रहते थे ) टकसाल में ले जाकर रुपया के रूप मे तैयार करती थी। रुपया सिका के नाम से पुकारा जाने लगा जो त्रारकाटी के मूल्य में वरावर घोरित कर दिया गया । पहले मुर्शिदाबाट फिर कलकत्ता के टकसाल में ही कम्पनी सिका

तैयार करने लगी जिसका मुख्य सोलह त्राना माना गया। दूसरे रुपये बारह फी सही बहु से लिये जाने लगे। उन दिनों ईस्ट इंडिया कम्पनी का कोई प्रमाणिक सिक्का न था अतएव भिन्न भिन्न स्थानों के सिक्कों पर प्रथक प्रथक बहा लिया जाता था। उदाहरगार्थं ६.४ फी सदी ढाका रूपया पर १२ फी सदी बनारस रुपया पर तथा ६.५ से ११ फी सदी फरूखाबाद रुपया पर बट्टा लिया जाता था। शहर तथा देहात में बहु में समानता न थी परन्तु देहातों में श्रिधिक बहा लिया जाता था। मुर्शिदाबाद के रूपयों पर देहात मे ६'१ फी सदी तथा शहर में १ % फी सदी बहा लगता था। इसी तरह दाका रुपये पर देहात मे ६·६ भी सदी और शहर में ३-२ भी सदी बड़ा लिया जाता था। बड़े का दर तय न होने से शराफ लोगों को बहत लाभ हुआ पन्त स्थानीय मालगुजारी वसल करने वाले कर्मचारियों का बड़े में कोई हाथ न था। कम्पनी सोने के सिद्धा का प्रचार बंद करना चाहती थी । अतएव उसने सोने पर कर ( टैक्स ) लगा दिया ताकि छोटे या बढ़े सोने के सिक्केन बन सके। कम्पनी के कमैचारी चाहते थे कि सोने के सिक्के का मुख्य ( चाँदी के अनुपात में ) निश्चित न किया जावे श्रीर सोने का मक्य जनता तथा व्यापारियों पर छोड दिया जावे। परन्तु कम्पनी ने सोने चाँदी का अनुपात १:१३ फ तय कर दिया ग्रीर सिका (चाँदी का रूपया) ही सरकारी सिक्का घोषित किया गया। यह कई बार कहा जा खुना है कि कम्पनी के सिक्के पटना, ढाका तथा मर्शिदाबाद टकसाली में शाह आलम के नाम से बनते रहे परन्तु उन पर १६ सन् (राज्यवर्ष) में मुगल बादशाह का राज्यवर्ष ( १६ या ३० म्रादि ) म्रंकित कराया जाता था और किनारे पर सीधी जिमीर (Milled) पड़ी रहती थी। तारपर्य यह था कि करपनी जनता में एक बारगी नए सिक्के नहीं लाना चाहती थी परन्तु धीरे धीरे परिवर्तन करती जारही थी। जनता को इस सिक्के से अभ्यस्त तथा अधिक परिचित होने के लिए करपनी द्वारा एक आज्ञापत्र निकाला गया कि वह सन् १६ का सिका (कम्पनी द्वारा मुद्रित ) ही प्रत्येक कार्य में प्रयोग करेगी। इसलिए कर आदि देने के लिए जनता को विवश होकर सन् १६ का सिका काम में लाना पदा। इस प्रकार सदा पर कम्पनी सरकार का पूरा अधिकार हो गया। जनता कम्पनी के सिक्के को अधिक प्रयोग करने खगी। शाह आखम के नाम से कुछ भूली हुई थी तथा वास्तविकता से अनुभिन्न थी।

बंगाल के पश्चिमी भाग में मुगल काल से बनारस, फरूखाबाद तथा बरेली प्रधान टकसाल थे जो दीवानी के वाद श्रवध के नवाब के श्रधीन हो गए। १६वी सदी के श्रारम्भ में ये टकसाल श्रंमें जों के श्रधिकार मे श्रा गये तौभी कुछ वर्षी तक बनारस से नवाव अवश्व का रूपया तथा फरूखाबाद से ४१ सन का रूपया (शाह ग्रालम के राज्यवर्ष का ४१वां वर्ष) तैयार होते रहे। १८३० तक सभी टकसाल बंद कर दिये गये। ग्रीर कलकत्ता टकसाल का रूपया उन भागों में प्रचित्तत किया गया। १८०३ तक सुगल बादशाह बहादुर शाह को दिल्ली जेल (शाह जहानाबाद) से सिक्के तैयार करने की ग्राला थी। परन्तु वास्तव में उन सिक्कों का कोई महत्व न था। कम्पनी द्वारा तैयार सिक्के सर्वत्र चलते रहे।

करपनी द्वारा तैयार किए गए सिक्कों में किनारे पर तिरछी लकीर पायी जाती है। १८१६ से १८३२ तक सोबी लकीर तथा १८३४ के बाद चिकता किराना वाले सिक्के तैयार होते रहे। दूसरी विशेषता यह थी कि वंगाल से १६ सन वाले तथा सूरत से ४६ सन वाले जो सिक्के तैयार होते रहे उनपर ठीक तिथि के ग्रंकित कराने का ध्यान जाता रहा। ये दोनों तिथियां ग्राह ग्रालम के राज्य वर्ष से सम्बन्ध रखतीं थी। इन सब विवेचनों के ग्राधार पर करपनी के सिक्के को तीन भागों (कालविभाग) में बाट सकते हैं।

- (१) वे जिन्हें कम्पनी सूवेदारों के पास धातु भेजकर सुगल टकसाल में तैयार कराती थी या नियम विरुद्ध जालसाजी से सिक्के तैयार करती रही।
- (२) १७१६ से १७१६ तक इस समय कम्पनी को बम्बई ग्रारकाट (मद्रास) तथा कलकत्ता में टकसाल स्थापित करने की श्राज्ञा मिली वहाँ के सिक्के द्वितीय विभाग के हैं।
- (३) शासक के रूप में (दीवानी के बाद) मुगल टकसालों पर अधिकार कर करपनी ने तीसरे प्रकार का सिका बनाया था।

प्रारम्भिक अवस्था मे तो कम्पनी के सिक्कों को अलग करना कठिन था। दूसरे विभाग में तीनों सूत्री—बम्बई, मद्रास तथा बंगाल में टकसाल काम करने लगे। बम्बई का सिक्का 'बादशाह का सिक्का' पुकारा जाता जिसपर सुम्बई तथा मुहम्मद शाह (मुगल बादशाह जिससे कम्पनी को आज्ञा मिली थी) का राज्य वर्ष अंकित मिलते हैं। कम्पनी के आरकाटी मुगल कालीन आरकाट के रुपये से भिन्न थे। उनपर आलमगोर द्वितीय का नाम तथा राज्यवर्ष मिलता है परंतु कम्पनी के सिक्कों पर त्रिश्चल का चिन्ह मिलता है जो १८३१ तक स्थिर रहा। आरकाट के फ्रांसिसी रुपयों पर दूज के चांद का चिन्ह तथा शाह आलम का नाम मिलता है। इस लिए कम्पनी के सिक्कों स्थानीय सभी सिक्कों से भिन्न थे। इस काल में कलकत्ता के टकसाल से आरकाट, मुर्शिदाबाद तथा फरूखाबाद शैली के सिक्कों तैयार होते रहे क्यों कि उसका कोई निजी सिक्का न था।

तीसरे काल में १७६१ से १८३१ तक कम्पनी अपनी सदा नीति के निश्चित करने में लगी थी। बंगाल, विहार, संयुक्त प्रांत दिल्ली तथा बम्बई प्रांतों पर पूर्ण प्रधिकार हो जाने पर उसके सामने मारत में सार्वजीकिक सिक्का प्रचलित करने का प्रश्न था। इस काल में शाह त्राखम के नाम से सिक्के बनते रहे। १८०३ में दिख्ली जीतने के बाद शाही सिक्कों पर कम्पनी के सकुट चिह्न तथा शेर की श्राकृति श्रा गयी। गुलाव के फूल माला तथा लता को भी सिकों पर स्थान दिया गया जो अंग्रेजी सिकों के अर्जंकरण समभे जाते हैं। १८०६ से बनारस टकसाल में भी प्रथ्य माला को श्रतंकरण के रूप में स्थान दिया गया। दूसरे शब्दों में वे सिक्ते 'कस्पनी का सिक्ता' माने जाते हैं। १६ वी सदी से बस्बई प्रांत में 'सूरत के सिक्का' पर कम्पनी का चिह्न ताज ( मुकुट ) दिखलाई पड़ता है तथा राज्यवर्ष अथवा हिजरी के स्थान पर १८०२ संख्या अंकित है। महास के प्रारकाट सिक्कों पर कम्पनी का नाम लिख दिया गया था। एक प्रोर 'सिका श्रंत्रें ज बहादुर' तथा वूसरी श्रोर 'स्व श्रारकाट' विका मिलता है। बंगाल की स्थिति दीवानी के मिलने के कारण विचित्र थी। नवाब की छोर से मुशिदाबाद में तथा करपनी की और से कलकत्ते में सिक्के बनते रहे । नवाब ने दोनों को समान मुख्य वाला सिक्का घोषित कर दिया था कुछ समय के पश्चात बंगाल के सभी टकसाल बंद कर दिए गए और एक कलकता ही सरकार टकसाल माना गया जहाँ का १६ सन् बाला सिक्का सारे उत्तरी भारत में प्रचलित किया गया। १८३४ के पश्चात् सिक्कों पर करपनी सरकार बहादुर का लेख या गया और भारत में प्रचितत हजारों सिक्के गला कर नये रूप में कम्पनी सिक्का तैयार किये गये।

ईस्ट इंडिया कप्पनी से पहले ही पुर्तगाली भारत में व्यापार करने आए थे। १४१० में गोशा जीतने के बाद अलड़कर्क ने वहाँ टकसाल घर खोला तथा उसने सोने, चांदी तथा तान्ये के सिक्के तैयार कराया। चये सिक्के अपन्तलन के लिए अलड़कर्क ने आज्ञा निकाली कि गोशा भारत में में कोई व्यक्ति मुसलमान शासकों के सिक्कों को न रख पुर्तगाली सिक्कों सकता है और न व्यवहार में ला सकता है। जिसके पास सिक्के थे उन्हें आज्ञा दी गयी कि शीध ही टकसाल घर से पुर्तगाली सिक्कों से बदल लें। परन्तु इतना होने पर भी गोशा में उप्चलित हिन्दू सिक्कों के लिए कोई स्कावट न थी। पुर्तगाली सोने के सिक्के तौल में ४३ अने थे और आकार में हिन्दू सिक्कों से मिलते जुलते थे। चांदी के सिक्के २५ अने के बराबर बनते रहे जिन पर अअभाग में ईसाइ मत का चिह्न का तथा पृष्ठ और एक बृताकार मण्डल बनाया गया था। चोंदी सिक्कों की न

ताम्बे के सिक्के भी १२६ घोन के बराबर तैयार किये गए ये जो कुछ दिनों के बाद टीन के वनने लगे। पूर्वी द्वीप समृह में पुर्तगालियों का श्रिधिकार हो जाने पर टीन धातु सरलता से मिल जाता था यही कारण है कि सर्वंत्र गोश्रा हामन भ्रौर ट्यू में टीन के सिक्कें बनते रहे । पहले इन सिक्कों में किसी प्रकार का टक्साल चिह्न श्रेंकित नही मिलता है परन्तु गोश्रा में एक चक्र का चिह्न काम में लाया जाता था। भारत में अलबकर्क ने किसी नयी रीति का समावेश नहीं किया था परन्तु नये सिक्कों के लिए प्रतिगाली नाम प्रचलित किया श्रीर गोश्रा में प्रचलित भारतीय सिक्जों की तौल को अपनाया था । किसी सिक्के पर गोत्रा के साध की मृतिं खोदी गयी थी श्रथवा उसी का चार्मिक चिह्न कास की श्राकृति भी बनायी रायी थी। १४६६ ई० में प्रतंगासी सरकार ने ३३८ श्रीन के चौदी के सिक्के तैयार करने की आजा दी थी परनत कहें तौल के सिक्के बनते रहे। १४६४ ई० में शोधा के कर्मचारियों ने ७२ छोन के बराबर एक नए प्रकार का चांती का सिक्का टंक चलाया जो बीजापुर सिक्के के सदश था। इस टंक या टंग की तौल घटती गयी। प्रतंगालियों ने पहले चांदी के सिक्के को प्रथक प्रथक नाम दिया था परन्त १७७४ ई० से गोश्रा के सिक्के पर रुपिया शब्द श्रंकित मिलता है। पुराँगालियों ने ड्यू नामक स्थान में भी टकसाल स्थापित किया था जहाँ पर गोश्रा सिकों के ढंग पर सिक्के बनाए जाते थे।

योरप की अन्य कम्पनियों की तरह फ्रांसिसी लोगों ने भी दिल्ला भारत में पगोद का अनुकरण किया जिसके अभ्रभाग पर विष्णु तथा ज्ञचमी की मूर्ति तथा पुष्ठ श्रोर द्ज के चांद की श्राकृति पायी जाती है। १७०० भरतीय फ्रांसिसी ई॰ से चांदी का फनम भी तैयार होने खगा जिसके २६ सिक्के सिक्के यानी २६ फनम एक सोने के प्रशोद के बराबर समफे जाते थे। पांडेचेरि में निर्मित फ्रांसिसी फनम सर्वथा दिच्या भारतीय फनम के समान था यही कारण है कि इन पर "पांडेचेरि १७००" जिला मिलता है। उस समय चांदी ताथा तान्वे के सिक्कों की शैली पर कोई प्रतिबंध न था अतएव पांडेचेरि फनम में फासिसी ढंग का समावेश होने लगा। उनके श्रप्रभाग में मूर्ग और तिथि मिलती है तथा पृष्ट श्रोर लता से घिरे ताज बना रहता है । उन दिनों फ्रांसिसियों ने शुद्ध चांदी के सिक्के ( रूपया ) निकाले जो त्रारकाट रुपया के सदृश था। यह रुपया भी फ्रांसिसी कम्पनी त्रथवा फ्रांसिसी सरकार के नाम में न निकाल कर मुगल सम्राट के नामों पर निकाले गए जैसा कि ईस्ट इंडिया कम्पनी ने किया था। पांडेचेरि मे विभिन्न प्रकार के ऐसे सिक्के तैयार किए जाते जो श्रुलग श्रुलग उपनिवेशों में श्रचलित थे। मछ्जी-

पद्दम में जो रूपया चलता था वह पांडेचेरि में तैयार होता पर उन पर निष्णूल के चिद्ध बने थे। उस स्थान के ताम्बे के सिक्कों पर दिश्ची के बादशाह का नाम तथा पीठ की श्रोर मञ्जूलांपट्टम लिखा रहता था। माही स्थान का रूपया तथा फनम पांडेचेरि में ही तैयार किया जाता रहा परन्तु यहाँ पर वे सिक्के कान्नी नहीं समके जाते थे। माही के फनम पर स्पष्ट रूप से फारसी में 'फनम कम्पनी' लिखा मिलता है। १७३६ ई॰ में फ्रांसिसी गवनैर दुप्ने को बंगाल में सिक्का तैयार करने की श्राज्ञा मिला गयी थी अतएव उसने हजारों विभिन्न देशीय सिक्कों को मुशिंदाबाद में भेजकर रूपया में परिवर्तन कराया। वही फ्रांसिसी उपनिवेश में चन्द्रनगर में चलाए गए थे। उन पर दिल्ली के मुगल बादशाह का नाम तथा राज्यवर्ष श्रकित किया गया था। चन्द्रनगर में आधे रूपया से लेकर रूपया के चौसकों भाग बराबर सिक्के प्रचलित थे।

इंज ज तथा फ्रांसिसी कम्पनियों की तरह इच इस्ट इंडिया कम्पनी ने भी भारतीय सिक्कों का अनुकरण किया। सन् १६६४ ई० से गोलकुण्डा रियासत में स्थित पुलिकत नामक स्थान से इच लोगों ने सोने तथा ताम्बे के सिक्के तैयार किया जिन पर अब्दुल्लाह कुतुब शाह का नाम अंकित कराया गया था। १६१० ई० के बाद इच लोगों ने चोलमण्डल किनारे पर नेगपतम से सिक्के तैयार किया जिनपर अअभाग में अंज जी अकर एन; बी, ओ, सी लिखा रहता था। पहला अकर स्थान नाम के लिए प्रयोग होता रहा तथा अन्य अक्रों को डच इस्ट इंडिया कम्पनी के नाम का आदि अकर समक्षा जाता था। पृष्ठ और तामिल में टक्साल का नाम लिखा रहता था। इन लोगों ने कोचीन में भी फनम तथ ताम्बे का सिक्का तैयार कराया था। १७८८ ई० में इच कम्पनी की और से पगोद तथा रुपया भी इलवाए गए थे जो आज कल अलभ्य हैं। इसी तरह योरप के सभी कम्पनी कमैंचारी सिक्के निकाले परन्तु बनावट तथा सुन्दरता में सभी सिक्के मुगल सिक्कों से घटकर हैं। योरप की कम्पनियों के सिक्कों को देख कर कोई यह नहीं कह सकता कि ये सिक्के किसी सभ्य जाति हारा अचितत किए गए थे।

### संहायक ग्रंथों की सूची

- १ कीटिल्य अर्थ शास्त्र
- २ मनुस्मृति
- ३ भण्डारकर—-काल्माइकल लेह्चर १६२१
- ४ सैम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया
- ५ चक्रवर्ती--स्टडी आफ ऐंसेट इंडियन न्यूमिसमेटिकस
- ६ ब्राउन--दि क्वायन आफ इंडियार
- ७ मैकडानेल-इभोल्युशन आफ स्वायन
- ८ डा० अलतेकर तथा डा० मजूमदार—न्यू हिस्ट्री आफ इंडियन पीपुल जिल्ह छठा
- **१ राखालदास बनैजी--प्राचीन मुद्रा**
- १० वासुदेव उपाध्याय--गुप्त साम्प्राच्य का इतिहास
- ११ नुमारस्वामी--हिस्ट्री आफ इंडियन एड इंडोनेशियन आर्ट
- १२ रैयसन-- वायन आफ ऐसेट इंडिया
- १३ वही--सोरसेज आफ इंडियन हिस्ट्री (क्वायन)
- १४ वही--कैंटलाग आफ इंडियन क्वायन (आध्र तथा क्षत्रप)
- १५ स्मिय--कैटलाग आफ क्लायन इन इडियन म्यूजियम जि० १
- १६ कनिधम--क्वायन्स आफ ऐसेंट इडिया
- १७ वही--क्वायन आफ मिडिवल इंडिया
- १८ वही--- प्रवायन आफ इडोसिथियन
- १६ वही--लेटर इडोसिफियन क्वायन
- २० गार्डनर-क्वायन आफ ग्रीक एड सिथियन किंग
- २१ ह्वाइटहेड--कैटलाग आफ क्वाइन्स इन पजाब म्यूजियम, लाहौर
- २२ एलन—कंटलाग आफ क्वायन्स आफ गुप्ट डाइनेस्टो भा०रा० ४

- २३ इलियर-स्वाइन आफ साउथ इडिया
- २४ ब्राउन--फैटलाग आफ मुगल क्वायन इन प्राविशियल म्यूजियम, लखनऊ
- २५ राइट--केटलाग आफ स्वायन इन इंडियन म्यूजियम, भा० २ व ३
- २६ वही--कैटलान आफ मुगल स्वायन इन ब्रिटिश म्यूजियम
- २७ लेनपुल-कैटलाग आफ क्वायन इन ब्रिटिश म्यूजियम, सुल्तान आफ देहली
- २८ होडीवाला-हिस्ट्री एंड मेटरोलोजी आफ मुगल क्वायन
- २६ वही--हिस्टारिकल स्टडी इन मुगल न्यूमिसमेटिकस
- ३० वाल्स--इंडियन पंचमार्क क्वायन
- ३१ बुर्गाप्रसाद—वलासिफिकेशन एंड सिग्नीफिकेनश आफ सिम्बाल आम पंच मार्क क्यायन
- ३२ जनरल आफ न्यूमिसमेटिक सोसाइटी आफ इंडिया
- ३३ न्यूमिसमेटिक सप्लिमेंट
- ३४ आशेंलाजिकल रिपोर्ट
- ३५ जनरल आफ विहार एंड उडीसा रिसर्च सोसाइटी
- ३६ जनरल आफ एशियाटक सोसाइटी, बगाल।
- ३७ जनरल आफ रायल एशियाटिक सोसाइटी

## शुद्धि-पत्र

| पृष्ठ संख्या | र्षं क्ति | অগুত্ত    | <b>ज्</b> ट |
|--------------|-----------|-----------|-------------|
| 8            | ३१        | घटो       | घरों        |
| 9            | ų         | कर्वायण   | कार्वापण    |
| U            | २३        | Technic   | Technic     |
| 6            | ३२        | सक्का     | सिक्का      |
| १०           | 39        | त्राच्य   | प्राप्य     |
| ११           | १५        | तक्षशीला  | तक्षशिला    |
| ११           | १२        | भारत      | बाह् रीक    |
| १२           | १४        | कार्षायण  | कार्षापण    |
| १२           | १         | वृषभ      | सिंह        |
| ₹3           | 8.8       | कार्षायण  | कार्वापण    |
| 68           | २         | कर्षायण   | कार्षापण    |
| १४           | 9         | कार्यावण  | कार्षापण    |
| १५           | 05,3      | कार्षायण  | कार्षापण    |
| १५           | २         | रूव्य     | रूप         |
| १६           | १२        | कार्षायण  | कार्षापण    |
| १६           | २७        | सीने      | चांदी       |
| १८           | ३२        | टब्बा     | टच्या       |
| 38           | १         | टब्पा -   | टप्पा       |
| २०           | \$ 8      | स्स्थान   | स्थान       |
| 28           | ४,५,१४,२२ | टरुपे     | दृष्ये      |
| २१           | १८        | लाया      | लायी        |
| २२           | १६        | टल्पे     | रूपे        |
| २४           | १७        | पक        | एक          |
| 58           | २६        | O. H. P O |             |
| २५           | २         | सब लेख    | अधिक लेख    |
| २७           | २७        | कर्षापण   | कार्यापण    |
| २८           | २         | Altic     | Attic       |

| पृष्ठ संख्या | पं वित | <b>अ</b> शुद्धि             | য়ৢৢৢৢৢ                |
|--------------|--------|-----------------------------|------------------------|
| २८           | २१     | कर्षायण                     | काषपिण                 |
| २६           | 6      | अधिकतर                      | मुछ                    |
| ३०           | १६     | (१०४ ग्रॅन)                 | (१.४ ग्रेन)            |
| ξo           | 8      | चांदी                       | ताम्बे                 |
|              |        | ताम्बे                      | चांदी                  |
| ₹ १          | ३२     | वीभ                         | वीस                    |
| इर           | १२     | सिक्क                       | सिनके                  |
| źR           | 9      | सीने                        | सोन                    |
| ३५           | 8      | संयय                        | समय                    |
| ३७           | 28     | तक्षशीला                    | तक्षशिला               |
| ३८           | १८     | स्मात्                      | स्यात्                 |
| <b>გ</b> 8   | 3      | जपतु                        | जयतु                   |
| ४२           | २६     | शातवाहन                     | सातवाहन                |
| ४२           | २१     | मालवा                       | नरवर                   |
| ४३           | 3      | आक्रकण                      | आश्रमण                 |
| 83           | २१     | कविण                        | काषपिण                 |
| 86           | 4      | क्षर्वापण                   | कार्वान्य              |
| ४६           | १,२१   | <b>स्प</b> िण               | कार्यापण               |
| ५०           | २०     | शतमन                        |                        |
| ५२           | ų      | स्ययं                       | शतमान<br>स्वयं         |
| ५३           | Şo     | Ligal                       |                        |
| ५३           | 38     | स्थानपना                    | Legal                  |
| ५३           | २८     | महत्व                       | स्थापना                |
| 48           | 6      | मोहन                        | अधिक महत्व<br>मोहं     |
| ५४           | १२     | १: १३: ३                    |                        |
| ५४           | १६     | ४३.५ वा ५४.१                | १: १३.३                |
| ५४           | २६     | कषियण                       | १६० ग्रेन<br>———       |
| ५५           | १६     | कर्षावण                     | कार्षापण<br>कार्षापण   |
| ५५           | 38     | Circoration                 |                        |
| ५५           | २२     | मोहन                        | Circulation<br>मोहं    |
| ५५           | २७     | ( <sup>९</sup> + १०० रस्ती) | भाह<br>(१०० रसी का 🕏 ) |

| वृष्ठ संख्य | गा पॅक्ति | <b>अ</b> शुद्ध    | <b>গু</b> ৱ         |
|-------------|-----------|-------------------|---------------------|
| ५६          | १         | मोहन              | मोहं                |
| ५७          | 3         | सदा               | अधिकतर              |
| ५६          | १०        | १००               | २००                 |
| ६०          | C         | कषयिण             | कार्वापण            |
| ६२          | L         | भी                | नही                 |
| ६२          | १८        | <b>श्ंग</b>       | शुंग                |
| ६४          | ₹०        | १३:३              | १३.३                |
| ७३          | ч         | डिमितस            | दिमितस              |
| ७३          | ११        | अयलरतस            | अपलदतस              |
| ୯୯          | 8         | ८६:४              | ८६.४                |
| 99          | ११        | प्रेन             | ग्रेन तक            |
| ୍ ७७        | १८        | २२१:६             | २२१.६               |
| ८३          | ×         | अर्जु नायन        | आजु नायन            |
| 58          | 8         | वेराटनी           | बेष्टनी             |
| ८५          | १६        | मिल               | भिन्न               |
| ८५          |           | मालवा             | मालव                |
|             | २६,२७,३२  | शूंग              | श्ंग                |
| 66          | २६        | कनिधम             | कनियम               |
| 66          | 38        | आयोध्या           | अयोध्या             |
| ६६          | १३        | आकति              | आकृति               |
| १००         | १′        | गौतमीपुत्र के     | गौतमीपुत्र तथा उसके |
| १०२         | २३        | ਗੀਲ ਥੇਂ           | तौल में अधिकसेअधिक  |
| १०६         | ą         | उपदिभाग           | उपविभाग             |
| 308         | ११, १३    | कर्जापण           | कार्षापण            |
| १०६         | २५        | तीनसौ             | ढाई सौ              |
| ११६         | २८        | <b>रुद्रविह</b> स | <b>च्द्र</b> सिहस   |
| ३११         | २३        | भारनवर्ष          | भारतवर्ष            |
| १२६         | १२        | सेवार             | सवार                |
| १२७         | २८        | वंक्ष             | वंसु                |
| ₹₹₹         | २०        | चलने              | चलाने               |
| १३५         | ₹०        | कुपाण             | कुषाण               |

| पृष्ठ संख्या     | पंक्ति | <b>अ</b> शुद्ध       | शुद्ध '                    |
|------------------|--------|----------------------|----------------------------|
| १४०              | २२     | सभी                  | अनेक                       |
| <b>វ</b> ጸጸ      | २३     | सत्राटों             | सम्प्राटों                 |
| १४४              | २८     | र्ससार               | संसार                      |
| 388              | 38     | विद्वानों            | विद्वानस्मिष               |
| १५०              | १५     | यह है कि सभ्यव किर   | यह सम्भव है कि             |
| १५०              | १२     | लक्ष्मी              | दुर्गा                     |
| १५१              | 35     | ओर                   | और                         |
| १५४              | २०     | बाए हाथ में गरुडध्यज | वाहिने हाथ के सामने        |
|                  |        | लिए है               | गरड़ध्वज                   |
| १५५              | १०     | वालक                 | बौना                       |
| १५८              | ३२     | श्री विकयः           | श्री विक्रमः               |
| १६४              | इ२     | कुप्तोधिराजा         | गुप्तोधिराजा               |
| १६८              | १६     | <b>यिक्</b> कें      | सिक्के                     |
| १६८              | २७     | दिव भुयेते           | <b>दिवसु पे</b> ते         |
| १६८              | २७     | भूयः                 | भूग्रः                     |
| <b>?</b> & &     | ₹      | ×                    | सम्भवतः                    |
| १७४              | ३०     | सभी                  | अधिकतर                     |
| १७५              | ११     | आठवीं                | . नवी                      |
| १७७              | २१     | ×                    | ताम्बे और चांदी            |
| १८०              | २५     | मिटौरा               | भिटौरा                     |
| १८२              |        | <b>प्रात</b> हार     | प्रतिहार                   |
| १८२              | २८     | द                    | वे                         |
| १८४              | २०     | <b>उबभाण्डपुर</b>    | <b>उदभा</b> ण्डपु <b>र</b> |
| <i>8 &amp; 6</i> | १      | मुसल मशानासक         | मुसलमान शासक               |
| १६७              | '१५    | सर्व प्रथ            | सर्वप्रथम                  |
| १६८              | Ę      | स्यापित              | स्थापित                    |
| 338              | १०     | इसके                 | जिसके                      |
| २०२              | R      | वैदा                 | पैदा                       |
| २०४              | હ      | જે                   | के                         |
| २०८              | Ę      | पैसा                 | मिश्रित पैसा               |
| २१४              | v      | तक्षण                | लक्षण ,                    |

| 'पृष्ठ संख्या | पंक्ति | <b>अशु</b> द्ध | शुद्ध              |
|---------------|--------|----------------|--------------------|
| २१४           | २०     | ( द )          | (क)                |
| २२३           | १      | मथ्य           | सध्य               |
| २२६           | ₹०     | ६४ ताम्बे के   | १६ मिश्रित घानु के |
| २२६           | ۷      | सैयाद          | सैयद               |
| २२६           | २२     | बाबर           | बराबर              |
| २३३           | 38     | हर             | पर                 |
| २३७           | १८     | काल मुगल से    | काल से मुगल        |
| २४२           | \$ &   | लिग            | लिए                |
| २५२           | 6      | सितने          | जीतने              |
| २५२           | 39     | बतलता          | <b>ब्</b> तलाना    |
| २५६           | 6      | मिला           | मिल                |

मोट—स्थान स्थान पर पूर्ण विराम के चिन्ह आ गए है जिनकी आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। इसी प्रकार दशमलब के चिन्ह दो संख्याओं के बीच में न आकर बाए अंक के सिरे पर छप गए हैं। लोवी वश के सिक्के बहलोली को दूसरे विद्वानों ने बहलूली भी लिखा है।

# वर्णानुक्रमणिका

| ,                            | अ                 | नाम                     | দূৎত               |
|------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|
| नाम                          | পুত্ত             | अशोक सिन्हे             | ६२, ७३             |
| अक <b>बर</b> सि              | क्के २३३, २३४     | तील                     | 39                 |
| - मु                         | द्रातियम . २४३    | अस्पवर्मा               | १२६                |
| £                            | कसालबर २२०        | अहमदशाह                 | २४५                |
| अगथ <del>ुक्लेच</del>        | २३, ७०, ७१        |                         | ঙ্গা               |
| अर्ड काकिनी                  | ३०                | आर्जुनायन सिक्के        | ६, २३, ३६, ७७,     |
| अर्द्धद्रम                   | ३१, ३३, ८४        | orral transfer          | 98, 60, 63         |
| अपलदत्तस सिक्क               | २३, ४०, ६८,       | आदिवाराह                | 80                 |
|                              | ৬१, ৬३            | आध्य सिक्के             | <b>38, 888</b>     |
| अनगपाल                       | १८७               | <b>आलमगीर</b>           | २५०, २५६           |
| अमीन                         | २४२               | आस्थि सिक्के            | ११, ६६, ६५         |
| अय                           | १२०, १२२,         | •                       | <b>E</b>           |
|                              | १२४, १२५,         | इलाही सिक्के            | 388                |
|                              | १२६               | <b>इ</b> लियास          | २४४                |
| अय हितीय                     | १२६               | ~                       | C100               |
| क्षयलिष -                    | १२२, १२४, १२५     | ईरानी तौठ<br>-          | •                  |
| अयोध्या                      | २०, २१, ३६,       | इराना ताल<br>ईशान दर्मा | ३०, ३१<br>१४६, १८० |
|                              | ७६, ७८, ८८        | इस्तरदक्त<br>इस्वरदक्त  | १११, ११३. ११७      |
| वलतभरा सम्म                  | २१३, २१७, २१८     |                         |                    |
|                              | २२५               | •                       | ₹ <u> </u>         |
| अलाउद्दीन मह                 | ૨૪५               | शृषभदत्त                | 308                |
| मूद विलन्नी<br>अवदगश         | १२ <i>७</i>       |                         | Ç                  |
| अवदगर।<br>अवध सिक्के         | २२०, २२१          | एरण के सिक्के           | <b>દ</b> ફ         |
| अपय ।सक्क<br>अवन्ति सिक्के   | <b>\$E,  6565</b> |                         | श्रो               |
| अवन्ति वर्मन<br>अवन्ति वर्मन | 120 SA            | ओहिन्द                  | ३२                 |
| भाव सिव                      | 4                 |                         | * '                |

| नाम                           | पूच्ड               | नाम                     | पृष            |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|
| <b>ষ্ঠ</b>                    | Ì                   | कुजुल                   | <b>३८, १२८</b> |
| औदुम्बर सिम्के                | २१, ३६, ७७,         | कुमारगु <sup>र</sup> त  | ४२, ४४, १४१,   |
| 3/13/11                       | ७८, ८२, ८४,         |                         | १४५, १४७, १४६, |
|                               | ८५                  |                         | १५३, १६१, १६२, |
| तौल                           | 38                  |                         | १६३–१६८, १७१   |
| क                             |                     | कुमार हितीय             | १७१            |
| •                             |                     | कुमारपाल                | १८७            |
| कदफिस                         | ६८, ७२, १३२         | कुषाण सिक्के            | ४६, ७२, १२७–   |
| कदिभस द्वितीय                 | १३३, १३४            |                         | २६, १३२, १४३–  |
| कनिष्क सिक्के                 | ४०, ४६, ७२          |                         | ४६, १४६, १५०,  |
|                               | १३०, १३१, १३४       |                         | १५४–५६         |
| C C - 2 -                     | १३५                 | ਗੈਲੰ                    | ३५, १४५        |
| क्रनिष्क द्वितीय              | १३१, १३७            | शैली                    | १४३            |
| कलचूरी सिक्के                 | ३२, ४१              | टकसाल                   | १३२            |
| कर्ष                          | <b>५</b> ६          | कृष्णनल                 | २७             |
| काकिनी                        | १४, १६, ५६, ६१      | कृष्ण राय               | १६२            |
| काच<br>कागरा ढेर              | १४१, १५३, १५७<br>६१ | कौड़ी                   | २०, २३         |
| कागरा उर<br>कार्यावण (सिक्के) |                     | कौशाम्बी सिक्के         | २०, २१, ३८,    |
| वावावच (,तक्क)                | १६, १७, १८,         |                         | इंह, ४२, ४६,   |
|                               | २१, ३६, ४३,         |                         | ७६, ७८, ६१,    |
|                               | 40, 48, 40,         |                         | ६२             |
|                               | <b>६१, ६२, ६७,</b>  |                         | ख              |
|                               | ६८, १०६, ११४        | खलीफा बगदाद             | के             |
| कार्षावण (तोल)                | २७, २८, ३३,         | सिक्के                  | २११, २१२, २२८  |
| ,                             | ५४                  | बिलाफती                 | २२८            |
| किदार कुषाण                   | १३८, १३६, १८७       |                         | ग              |
| कीर्तिवर्मन                   | १८३                 | गधिया सि <del>रपे</del> | ३२, ४४, १३८,   |
| कुणिन्द सिक्के                | ६, २१, २३, ३६,      |                         | १७७, १८२       |
|                               | ७७, ७८, ७६,         | गण सिक्के               | ७६, १३१        |
|                               | ८०, ८२, ८३          | तौल                     | ३१, ७७         |

| नाम                  | দূৰত           | नाम                    | पृष्ठ             |
|----------------------|----------------|------------------------|-------------------|
| घातु                 | <i>ਦ</i>       |                        | ্যু<br>জ          |
| लेख                  | 3 <i>0</i>     | जयवर्म                 | <br>१८३           |
| चिन्ह                | 30             | जहांगीर                |                   |
| निमाणकर्ता           | -              | जीवदामन                | २२०, २३५, २३६     |
| गांगेय देव           | Ç              | जोगलयम्बी हेर          | ११०, ११६, ११७     |
| वार्याच्या चुच्च     | १७, ३२, १७५,   | जागळचन्छा दर           | १०५, ११४          |
| li diez              | १८२–८४, १८७    |                        | ন:                |
| गुदफर                | १२७            | तक्षशिला सिक्के        | ३०, ६०, ६४        |
| गोतमी पुत्र<br>गोपाल | १०५, ११४       | चिन्ह                  | ४६                |
|                      | १७८            | ढेर                    | <b>५५, ६२, ६७</b> |
| गोवित्व चन्द्रदेव    | ४१, १८६–८७     | तिरूमल्लराय            | १६२               |
| गोलकपुर हेर          | ५५, ५८, ६०     | तोमर सिक्के            | ३२, ४१            |
|                      | _              | तौल                    | <b>३</b> २        |
|                      | च              | तोरमाण                 | १७४, १७६, १७६,    |
| चन्द्रगुप्त मौर्य    | ĘŖ             |                        | १८५               |
| चन्त्रगुप्त प्रथम    | ४२, ४७, १४०,   |                        |                   |
|                      | १४५, १४६, १५०, | इस                     | द्                |
|                      | १५३, १५४       | PA                     | ३०-३२, ३६,        |
| चन्द्रगुप्त विक्रमा- |                | दामसेन                 | ٧٤                |
| वित्य                | ११२, १३६, १४६- | दानसन<br><b>दारोगा</b> | 888               |
|                      | ४८, १५१, १५३,  |                        | 5,8,8             |
|                      | १५७–६०         | दिहा<br><del>१</del>   | १८६               |
| चन्द्रगुप्त तृतीय    | १४१, १७३       | <b>विभितस</b>          | ११, ६८-७१,        |
| चन्द्र भी            | १०१, १०३       | <b>वियोदा</b> स        | ६७                |
| चन्द शति             | 808            |                        | ६७, ६६            |
| चप्टन                | १०८-१०, ११६    | दीनार                  | १६, १७, ३५,       |
| चाहडदेव              | <b>२२</b> ५    |                        | ६५, १४२, १४८      |
| चेदि                 | ४१             |                        | ध                 |
| चौहान सिक्के         |                | घरण                    | १४, १६, ४८,       |
| नाहान (सक्क<br>तौल   | 88, 85, 588    |                        | ५४, ५६            |
|                      | ३२             | <del>-</del>           | ī                 |
| चंदेल सिक्के         | ३२, ४१, २११    | नन्द तौल               | २६, ५५, ५६        |

| नास                          | 77 err         |                       |               |
|------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| नरसिह                        | पृष्ठ          | - 11                  | দৃদ্ভ         |
| नहपान                        | ७९             |                       | 46            |
| 16 11.1                      | हह, १०५, १०८   | •                     | ११, २३, ७०    |
| नागसिवके                     | 88.            |                       | २१, ३६, ४२,   |
| सामासन्य                     | २१, ४०, ७७     |                       | ४६, ६२, ७१,   |
| नारवार                       | 90             | -                     | 96, 66-80     |
| नासिरही <b>न</b>             | ४१, २१:        |                       | १४, २६-२८     |
| नगतरहान<br>निसार सिक्के      | <b>२</b> २१    |                       | Ęo            |
| ानलार ।सक्क<br>निह्न         | २१५, २३७, २३८  | 471.441               | ३७१           |
| ।नण्य<br>नेग <i>श</i> सिक्के | १२-१५          | 4614.44               | १६१           |
| न व भारतक्ष                  | ইও             | पिरो                  | १३६           |
|                              | प              | प्लिमी                | ४३            |
| पकुर सिक्के                  | १२७            | पुराण (सिक्के)        | १६, ४८, ४६,   |
| पगोद                         | ₹3-03\$        |                       | ५४, ६८, १८६   |
| पण                           | १४, ४८, ५३,    | ਗੈਲ                   | २७, ५६        |
|                              | ५५, ६१         | पुरगु <sup>ट्</sup> त | १४२, १७०      |
| पद्म टंका                    | 250            | <b>पुलमा</b> ची       | १०४, १०५      |
| परमंदि                       | १८३, १८४       | पृथ्वीराज चौहान       | १८७           |
| पल्लब सिक्के                 | 939            | पृथ्वीवर्म            | १८३           |
| पहलब                         | १२६            | पैसा _                | \$4           |
| प्रतिहार तौल                 | ३२             | प्                    | · ·           |
| प्रताना <b>दित्य</b>         | १८५            |                       |               |
| पंचमार्क सिक्के              | ७, १४, १७, २१, | फणन<br>फिरोज          | १६०, १६१, १६३ |
|                              | ३०, ३६, ४२,    |                       | १८१           |
|                              | ४८-६३, ६५,     | फिरोज तुगलक           | २२८, २२६      |
|                              | ६८, १२१, १८६,  | ब                     |               |
|                              | २१७            | बहलोल लोबी            | २२६           |
| आरम्भ                        | 38             | बहादुर शाह            | २५२, २५६      |
| नामकरण                       | 28             | बहादुरशाह दूसरा       | २३६           |
| निर्माणकली                   | ५१             | बुवगुप्त              | १७१           |
| आकार                         | ५०             | स                     |               |
| चिन्ह                        | ३६, ४५, ५६-    | भारतीय तौल            | 76            |

| नाम                       | पृष्ठ                            | नाम                  | ជីខន               |
|---------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|
| भास्कराचार्य              | <b>হ</b> ড                       | मोअ                  | ४०, १०७, ११६-      |
| भिटौरा ढेर                | 860                              |                      | २४                 |
|                           | स                                | मोहं-जोदडो           | ५४, ५८             |
| मछलीदार सिक्              | रे४८                             | तील                  | २६, ५५, ५६         |
| मथुरा                     | २०, २१, ७१,                      | मौलरि मिक्के         | १४६, १७१           |
|                           | ७६, ७८, ६३                       | मौर्यं सिवके         | ६१                 |
| मदनवर्सदेव                | १८३                              | चिन्ह                | ४२, ६१, ६२         |
| महमूद के सिक्बे           | हे १६५, १६६, २११                 |                      | य                  |
|                           | २१२                              | युज्ञश्री            | . १०१              |
| महमूद प्रथम               | २४६                              | यूथिदिमस             | ६१, ७०             |
| महमूदशाह                  | २४५                              | यूनानी सिक्के        | २७, ५०, ११३        |
| महीपाल                    | १८२, १८७                         | तील                  | ₹ ०                |
| मालव सिदके                | -६, २३, ३३,                      | यौधेय , मिसके        | ६, २१–२३, ३६,      |
|                           | ३६, ४२, ४६,                      |                      | <b>5</b> 5-00      |
|                           | 80, 00, 0E,                      | <b>ਰੀ</b> ਲ          | ₹ १                |
| •                         | ८५, ८६                           |                      | ₹                  |
| चिन्ह                     | ४२                               | रजिया                | २२५                |
| मालवा हेर                 | ५४                               | रनी तौल              | ३१                 |
| मासक                      | १५, १६                           | राठीर सिक्के         | इन्, ४२्, २११      |
| मिलिग्द                   | वेद, ४०, ६८                      | राजराज निवके         | १६१                |
|                           | ७१, ७३, १७४,                     | रामदंकी              | १६२, १६३           |
| निहिर भोज                 | १७६, १७७                         | रामराय               | १६२                |
| ग्नाहर माज<br>मुहम्मद विन | 80, 828                          | रुद्रदासन            | १०६, ११६           |
| • •                       | २१७, २२७, २३०                    | <b>रुद्र</b> सेन     | 5 2 %              |
| पुगलन<br>मुहम्भद शाह      | २२६<br>इ३६                       | <b>म्द्रिम</b> ह     | ११६, ११७           |
| • • •                     | ₹ <b>२१२, २१</b> ३, <b>२१</b> ५, | रूपक<br>रूपादर्शक    | ક ળ્               |
| 94 1 1 1 1 1 1            | २१७, २२१, २२४,                   | रपादशक<br>रोमन नौल   | દે. ડ્ર            |
|                           | રૂચ્ય                            | राम्य गान<br>रंजुबूल | 39                 |
| मेरू                      | ५८                               |                      | <b>११८</b><br>ल    |
| मैत्रक सिक्के             | ¥0                               | ल्लग्रग्यस           | ુ લુક, દૂ <b>ર</b> |

| नाम             | पृष्ठ          | नाम            | - पूच्छ       |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| लीडिया सिनके    | ६४             | शतमान          | १४, १५, २६,   |
|                 | ਕ              |                | २८, ४८, ५०,   |
|                 |                |                | 48            |
| वर्धन सिक्के    | 909            | इपलगदम         | १२३           |
| वयाना हेर       | १४६, १५२, १५३, | इपलरिष         | १२०           |
|                 | १५५, १५८, १५६, | श्रीयस         | १०५           |
|                 | १६१, १६३–६७    | शशांक          | ४०, १७१, १७८  |
| वलवन            | २२१, २२६       | शसैनियन        | ३२, ४०, १७५   |
| वहमनी सिवके     | २४५            |                | १८१, १६५      |
| व्यवहारिकी      | E, E           | शातकर्णी       | 87, 80, 88,   |
| वाराह सिक्के    | १८२, १८६, १६०  |                | १०४, १०५      |
| वासुदेव         | ४०, ४६, १३१,   | शाहआलम द्वितीय | २३८,२३६,२५०-  |
|                 | <b>१</b> ३६    |                | ५३            |
| बासुरेव द्वितीय | १३१, १३७, १३८  | शाहजहां        | रवद           |
| विडिवायकुरस     | १०६            | शिलादिस्य      | १८०           |
| विनयादित्य      | १८५            | शिवश्री        | १०१, १०३      |
| विदिसा ढेर      | - 48           | शुजाउद्दौला    | २४७–८         |
| विलियम चौथा     | २५३            | शेरशाह         | २१८, २३०-३४   |
| विष्णु गुप्त 🗇  | १७३            | शैशुनाग        | Ę0            |
| वीमकदिकस        | ३२, ४०, ४३,    | and in         |               |
|                 | ४६, १२६, १३०   |                | स             |
| वीरदामन         | ११७            | स्कन्दगुप्त    | ४३, १४१, १४५– |
| वीरवर्भदेव      | १८३            |                | ४७, १६७ –७०   |
| वेकटपति         | <b>F3</b> 9    | सतारा ढेर      | १५३           |
| वैन्य गुप्त     | १७३            | सत्यदाम        | ११३           |
| वोनान           | ११६, १२०, १२२, | सनवर           | १२७           |
|                 | १२३            | स्पलपति देव    | 608           |
| वोनोनस          | ६८             | स्पलरिष        | १२२           |
|                 | ***            | स्पलहोर        | १२२, १२३      |
|                 | হা             | सम्भूति सिक्के | ६५, ६७, ६९    |
| शक सिक्के       | ३८, १०७, १११,  | समाचारदेव      | <b>२७</b> ८   |
|                 | ११४            | समुद्र गुप्त   | ४२, ४४, ४७,   |

| नाम             | यृष्ठ                            | नाम                    | वृद्ध          |
|-----------------|----------------------------------|------------------------|----------------|
|                 | ७६, १३८, १४१,                    | सोडास                  | ११८            |
|                 | १४६, १५०, १५४-                   | सोमेश्वर               | १८७            |
|                 | ५७, १६१                          |                        | £              |
| सराफ            | २४१                              | 2312                   | ·              |
| सलक्षणपाल       | १८७                              | हगान                   | ११८            |
| सलक्षण वम       | १८०, १८३                         | हगासका                 | 399            |
| स्वामी रुद्रसेन | ११७                              | हरमेयस                 | ३८, ६८, ६६,    |
| सातवाहन         | २२, ३३, ४२,                      |                        | ७२, १२०, १२८,  |
|                 | १०२                              |                        | ५४             |
| सामंतदेव        | १८४                              | हरपा                   | 48             |
| सिक्को का नश्म  | ५३                               | हरिहर प्रथम            | १६२            |
| धातु            | ३३, ३४, ५४                       | हर्षं <i>दर्छन</i><br> | १४६, १८०       |
| अनुपातिक        |                                  | हुविष्क                | ४०, ४६, ७२,    |
| तौल             | २६                               | -3-                    | १३१, १३५, १३६  |
| चिन्ह           | ३६, ४०, ४५                       | हुसेन शाह              | २४७            |
| मिश्रण          | ३४, ५५,                          | हूण सिक्के             | ३२, १४६, १८६   |
| নিথি            | ३७                               |                        | क्ष            |
| सांचा           | <b>૫</b> શ                       | क्षत्रप सिक्के         | ३१, ३२, ४२,    |
| बट्टा           | <b></b>                          |                        | ४६, ४७, १०१,   |
| सिकन्दर         | 55                               |                        | १०४, ११०, ११३, |
| सि'लोस          | ३०, ३१, ३४,                      |                        | ११८, १४६, १४८, |
|                 | ६४, ६५                           |                        | १५१, १५२, १७६, |
| सुवर्ण तील      | १५, ३२, ३४,                      |                        | 308            |
|                 | ३५, ४३, १४२,                     | क्षत्रप शेली           | ११२            |
|                 | १४५, १४८, १५७,<br>१५८, १६६, १७०, | क्षहरात<br>क्षेमगुष्त  | ११३, ११४       |
|                 |                                  |                        | १८५            |
|                 | २१८                              |                        | <b>ત્રૈ</b>    |
| द्रस            | ३२, ३४                           | त्रैलोक्य बर्मदेव      | · १८३, १८४     |
|                 |                                  |                        |                |